ifornia onal ity



EX







### TRÜBNER'S

# ORIENTAL SERIES.

engaring.

OPLENTAL SERVICE

# MÂNAVA DHARMA-ŚÂSTRA

### THE CODE OF MANU.

#### ORIGINAL SANSKRIT TEXT

CRITICALLY EDITED

ACCORDING TO THE STANDARD SANSKRIT COMMENTARIES,

WITH CRITICAL NOTES.

BY

J. JOLLY, PH. D.

PROFESSOR OF SANSKRIT IN THE UNIVERSITY OF WÜRZEURG,
LATE TAGORE PROFESSOR OF LAW IN THE UNIVERSITY OF CALCUTTA.

LONDON:
TRÜBNER & Co., LUDGATE HILL.
1887.

[All rights reserved.]

#### PREFACE.

The Mânava Dharmaśâstra or Manu-smriti has been edited twice in Europe, and a great many times in India. Nevertheless, a new critical edition of the most authoritative Sanskrit lawbook of India, which is at the same time one of the most widely read works in the whole range of ancient Indian literature, has been universally considered as a desideratum long since. The two European editions, Sir G. C. Haughton's published in 1825, and Loiseleur Deslong-champs's published in 1830, though very creditable productions in their own time, belong to a bygone period of Sanskrit studies and have long been out of print, while the numerous Indian editions are on the whole nothing but reprints from the two earliest Calcutta editions, published in 1813 and 1830.

The present attempt to supply this want was first undertaken nearly ten years ago, and was called forth by the recovery of the early Commentaries which has furnished an entirely new basis for the study of the Manu-smriti. Under the title of Manutîkâsamgraha 1), I have begun to publish Selections from the Commentaries of Medhâtithi, Govindarâja, Nârâyana-Sarvajña, Râghavânanda, Nandana and an anonymous Kashmirian Commentary, and I may be allowed to refer to that work for evidence of the correctness of many among the readings adopted in the present text or

<sup>1)</sup> Fasciculus I., Bibliotheca Indica, New Series No. 556, Calcutta 1885; Fasciculus II., Bibliotheca Indica, New Series No. 584, Calcutta 1886.

VI PREFACE.

quoted in the Notes. I will now proceed to a statement of the materials used for the subjoined edition, beginning with a description of the MSS. in which the Commentaries are contained. All MSS. are written in the Devanâgarî character, when not otherwise stated.

#### I. Medhâtithi's Commentary.

This work, called Manubhashya, is undoubtedly the earliest Commentary of all. Its composition is referred to the ninth century by Professor Bühler.<sup>1</sup>) I have been able to use nine Mss. which differ considerably inter se.

- 1. M¹. (designed as No. V. in the Notes to Haughton's edition of Manu), an old India Office Ms. from Colebrooke's collection, in two volumes, Nos. 1551—1552, dated Samvat 1648 = A. D. 1591.²) This is a valuable though faulty MS. as far as it goes, but it contains a number of extensive *lacunae* in divers places, especially in chapters VIII., IX.
- 2. M.<sup>2</sup>, a valuable old MS. in one large volume, from the late Professor Hang's collection, now in the R. Library, Munich. It is dated Samvat 1711 = A. D. 1654/55 and agrees very closely with M.<sup>1</sup>, in clerical errors even. Chapters VII. X. are entirely wanting in this MS.
- 3. M.³ (Haughton's No. VI.), an India Office MS. in two large volumes Nos. 934—935, from Colebrooke's collection, a tolerably complete but modern and faulty MS. Both M.¹ and M.³ could not be used carefully and throughout in the course of preparing the present edition, as they had to be sent to several other scholars in succession, before I had been able to finish my own labours which had experienced a long interruption through my absence from Europe, when I had been appointed to deliver the Tagore Law Lectures for 1883 in the University of Calcutta. I have seen no reason, however, to regret this loss much, my stay in India having afforded ample opportunities to me of procuring several other valuable MSS. of Medhâtithi's Manubhâshya.
- 4. M.4 (Haughton's No. VII.), a modern India Office MS. from Colebrooke's collection, in four volumes, Nos. 1407—1410, dated Samyat

¹) See p. CXXII of the Introduction to his translation of Manu, just published in the Sacred Books of the East.

<sup>2)</sup> See ibid., p. CXXVI.

PREFACE. VII

1845, 1846, and 1865 = A. D. 1788/89, 1789/90, 1811/12, and containing chapters I.—XI. This MS., or an apograph from it which was done at Tanjore and is now in the India Office Library, is the copy used by Dr. Burnell for his translation of Manu. Dr. Burnell calls M.<sup>4</sup> "a poor MS.", and Haughton has pointed out that it was extremely faulty originally, and is full of lacunae and corrections. It should be added that these corrections, however plausible at first sight, appear to be arbitrary emendations in many cases, and that some of them may be possibly due to a collation of M.<sup>4</sup> or its codex archetypus with the Commentary of Kullûka.

- 5. M.5, an old MS. in my possession, which I bought in Benares from a well-known Dharmasastrî, the late Pandit Dhundhiraj. The first, second, ninth, and twelfth chapters are wanting, and there are many omissions besides, as well as transpositions of entire sections, and other mistakes, but it is otherwise a valuable MS., not more recent probably than the sixteenth or seventeenth century.
- 6. M.6, a modern MS., in one volume of enormous size, in the R. Library, Berlin. It is tolerably complete, and seems to have been copied from a MS. belonging to the Sanskrit College Library, Calcutta. Unfortunately, the text as given in this MS. agrees far less closely with Medhâtithi's Commentary than with Kullûka's and with the printed editions from which it has apparently been copied or remodelled. For this reason I have refrained from referring to this MS. except in a few cases which may suffice to establish the character of its readings.
- 7. M.7, a modern MS. in my possession. It was copied for me in Benares from a good old Benares MS. It contains the text and commentary of the first chapter, and the commentary only of the second chapter.
- 8. M.<sup>8</sup>, an excellent MS. from the Deccan College, Puna, very old in appearance. A considerable number of leaves is missing throughout this MS., the loss extending e. g. to the whole portion from IV. 95 to V. 40.
- 9. M.9, another old Deccan College MS. It is nearly complete, very carefully written, and nearly as old as M.1, the date being Samvat 1649 = A. D. 1592/93. Nevertheless it can hardly vie with M.8 either in antiquity or correctness, though many of its blunders may be easily rectified.

VIII · PREFACE.

Leaving aside M.6, as being useless for practical purposes, we may divide the remaining eight MS. into two classes, M.1, M.2, and M.8 being the principal representatives of the earlier and better class of the two. Both M.2 and M.8 belong distinctly to Western India, and M.1, according to Haughton's probable conjecture, seems to come from the same part of India. M.4, M.5, M.3 and M.7 may be grouped together as constituting the other or Benares class. The close connexion, in particular, between M.5 and M.4 in its original shape, minus the corrections, is quite unmistakable. The relative position of M.9 is uncertain, but its readings agree more frequently with those of the first class than with those peculiar to the Benares group. As regards M.3, on the other hand, I cannot concur in the opinion expressed by Sir G. C. Haughton, who thinks it must have been copied from M.1. There are several indications which point to its original connexion with the Benares class. This entire class of MSS., however, has not been used much, the readings of the Western India group having been generally preferred.

The letter M. simply has been used to design those readings, which are either common to all the MSS. of Medhâtithi available in each case, or vouched for by Medhâtithi's gloss, or otherwise likely to have been sanctioned by that ancient Commentator himself. An analogous proceeding has been observed with regard to the other Commentaries.

Me. (or Me.¹, Me.², etc.), i.e. the Commentary of Medhâtithi, is a voluminous work de omni re scibili rather than a verbal paraphrase of the text. Nevertheless it has proved serviceable in many cases for establishing Medhâtithi's own readings and for tracing the numerous v.l. which had been noticed by him in old MSS. and Commentaries, and are introduced in his Commentary with the remark इति वा पाठः or इति क्विचत्पाठः or इति क्विचत्पाठः or इति क्विचत्पाठः or some other phrase of the kind. The more important among these early variae lectiones have been quoted in the Notes, as Me. v.l. = Medhâtithi's varia lectio. Analogous abbreviations have been used to design the variae lectiones quoted in other Commentaries.

#### II. Govindarâja's Commentary,

called  $Manutik\hat{a}$ , appears to have been composed in the twelfth or thirteenth century. I have been able to use two copies of this valuable Commentary, viz.

10. G. or G.1, an excellent complete MS. from the Deccan College

PREFACE. IX

Library, which seems to be about 250 or 300 years old.<sup>1</sup>) It has been discovered and purchased for the Bombay Government by Professor Bühler.

11. G.2, another old MS. from the Deccan College, which contains portions of chapters VIII., XI., and XII. only. This MS., as far as it goes, is almost identical with G.1—Go., i. e. the work of Govindarâja, is a running Commentary on the whole text and has proved extremely useful therefore for detecting the numerous false readings which have crept into the Code of Manu as handed down in G.1 and G.2.

#### III. Sarvajña-Nârâyana's Commentary,

called *Manvarthavivriti*, belongs to the fourteenth century most likely.<sup>2</sup>) This Commentary, whatever may be thought of its intrinsic merit, has proved less useful than most other Commentaries for the purposes of verbal criticism, both because it confines itself to the elucidation of selected difficult terms and passages, and because it does not contain the text in the only available MS., viz.

12. N. = Nârâyana's work, according to the excellent Deccan College copy originally discovered by Professor Bühler. It is dated Samvat 1544 = A. D. 1497.—In those very rare cases where the Commentary of Nârâyana does not corroborate the readings quoted in this MS., the readings explained in the Commentary have been quoted with the heading Nâ. Many of the numerous readings which Nârâyana quotes as v. l. have been traced in other Commentaries.

#### IV. Râghavânanda's Commentary.

For this work called Manvarthachandrikâ, which appears to have been composed as late as the sixteenth or seventeenth century, 3) I have principally used.

- 13. R.1, a modern but excellent copy from Dr. Burnell's collection, now in the India Office Library.
- 14. R.<sup>2</sup>, Anquetil's copy, in the Bibliothèque Nationale at Paris, has only been accessible to me through the medium of the references

<sup>1)</sup> Bühler, p. CXXVIII.

<sup>2)</sup> Bühler, p. CXXIX; Jolly, Tagore Law Lectures, p. 11.

<sup>3)</sup> Bühler, pp. CXXXII, CXXXIII; Jolly, ibid.

X PREFACE.

to it in Loiseleur's edition, and Professor Bühler's translation, of the Code of Manu.

15. R.3, an ancient but damaged copy in the Deccan College, discovered and purchased for the Bombay Government by Professor Bhândârkar, who has kindly called my attention to this MS. This copy could be used for Râghavânanda's Commentary only, as the text is not given in it.

Râ. (or Râ.¹, Râ.², Râ.³), i. e. Râghavânanda's Commentary, has frequently proved serviceable for correcting the numerous blunders in the text as handed down in R.¹ and R.², but it is not sufficiently explicit by far to admit of establishing throughout the readings sanctioned by Râghavânanda himself.

#### V. Nandana's Commentary,

called Nandinî or Manvarthavyâkhyâna or Mânavavyâkhyâna, is a very brief Commentary, of South Indian origin and uncertain date.¹) The text as handed down in this work differs considerably almost throughout from the ordinary text. Some of Nandana's readings are certainly old, as proved by their recurrence in the works of Medhâtithi, Nârâyaṇa and other early Commentators and in good old MSS. of the text only. Those very numerous readings on the other hand, which are entirely peculiar to this Commentator alone, deserve little attention and seem to be for the most part either corruptelae or unlucky guesses.

16. Nd.¹ or Nd., the MS. principally used for the present work, is the complete copy belonging to Divân Bahâdur Raghunâthrâo, which was most liberally placed at my disposal by its owner, owing to the kind mediation of Professor Bühler. It is dated Śakasanvat 1724 = A. D. 1803.²) In spite of many serious blunders and omissions, which have been adverted to by Professor Bühler and by the Honourable Râo Saheb V. N. Mandlik³), it is on the whole more reliable than

<sup>1)</sup> Bühler, pp. XXXIII—XXXV; Burnell-Hopkins, pp. XII, XLII. Dr. Burnell's proposed identification of Nandana with "the Nanda who wroteon adoption" is impossible. Nanda-pandita was a Benares man, and some descendants of his are still living at Benares. See The Institutes of Vishnn, transl. by J. Jolly, S. B. E. VII, p. XXXIII; Tagore Law Lectures, p. 15.

<sup>2)</sup> Bühler, p. CXXXIII.

<sup>3)</sup> Mânava-Dharma Śâstra, Prastâvanâ p. 4.

PREFACE. XI.

17. Nd.<sup>2</sup>, a modern MS. of chapters VIII. and IX. only of the Nandinî, in the Grantha character, from Dr. Burnell's collection now in the India Office. The deviations of this MS, from Nd.<sup>1</sup> being for the most part in the nature of *corruptelae*, it has not been thought necessary to give a full account of them in the Notes.

Ndd. (or Ndd.¹, Ndd.²) = Nandana's Commentary, in spite of its laconism has helped in a number of cases to establish the true readings of Nandana, when they could not be made out from the available MSS.

## VI. Anonymous Kashmirian Commentary, designed as K. in the Notes.

18. This work is contained in an ancient carefully written and corrected birch-bark MS. in the Śâradâ character, which was purchased for the Bombay Government and deposited in the Deccan College Library by Professor Bühler. The Commentary has been designed as Kâ. It is of very small extent and significance, but the text contains a great many valuable v. l., many of which recur in other Commentaries. The last portion, from XI. 218 onwards, has been partly lost.

#### VII. Manuscripts of the text only.

Out of the immense number of MSS. of this description I have used a few only which have been previously examined by European scholars, of whose collations I was in a position to avail myself. It is sufficiently obvious that MSS. of the text alone are of very inferior value generally for deciding questions of verbal criticism in a work of established authority such as the Code of Manu, on which copious Commentaries explaining nearly every word of the text were composed at an early period and carefully handed down to posterity.

- 19. Gr. = a MS. in the Grantha character, according to the collations also in the Grantha character, which were entered by the late Dr. Burnell in a copy of Jîbânanda's edition of Manu. It may be seen from the Notes that many out of the various readings and redundant verses found in Gr. occur elsewhere as well, especially in Nandana's Commentary.
- 20. T. = a Telugu MS., according to Dr. Burnell's collations also in the Telugn character. The  $v.\ l.$  which Dr. Burnell has noted of this MS. are very few in number and of little consequence.

XII PREFACE.

- 21. Be. = a Bengali MS., dated Śakasamvat 1453 = A. D. 1531, according to the valuable list of v. l. found in this MS., in Dr. Rajendralâla Mitra's Notices of Sanskrit MSS., vol. III., pp. 118-120. Judging from the nature of its readings, this MS. is not unworthy of the praise bestowed on it by Dr. Mitra.
- 22. W. = Wilkins's manuscript. It was copied for the well-known Sanskritist Charles Wilkins in the last century, and consulted by Haughton for his edition.
- 23. B. = a Bombay MS., of the last century likewise, presented to the East India Company by the then Guikowar of Baroda. For this copy as well as for No. 22, I have only been able to use the references in the Notes to Haughton's edition.

#### VIII. Kullûka's Commentary, designed as Ku.

One of the surest results of recent investigations regarding the Code and its ancient Commentators has been to deprive the Manvarthamuktâvali of Kullûkabhatta, a writer of the fifteenth century apparently, of the claims to special consideration with which it was invested by the early translators and editors of Manu. A close examination of the works of Kullûka's predecessors has shown how largely he is indebted to them generally for the vast majority of his statements, and how much he has taken verbatim from Govindarâja's Commentary in particular. The value of his well-known composition for a critical restoration of the text is further diminished by its briefness and by a general habit of paraphrasing the words of the text by synonymous terms, instead of repeating and explaining them. I have therefore confined myself to using the printed editions of Kullûka, which are on the whole tolerably satisfactory as far as the Commentary is concerned. As, however, the text of the printed editions does not agree with the Commentary in many cases, it has been deemed advisable to add a considerable number of special references to the Commentary, for those passages particularly where it differs from the printed text. Besides, I have occasionally consulted for Kullûka's text

24. Kl.=Haughton's No. II, a MS. of Kullûka used by Haughton in preparing his edition of the text and thought by him to have been the copy from which the editio princeps of Manu and Kullûka was printed off.

PREFACE.

IIIZ

#### IX. Printed editions.

All hitherto published editions of the Code agree very closely with one another, because Kullûka's Commentary has served as the principal or sole foundation for them. The following editions have been referred to in the Notes.

C.1 = the editio princeps, with Kullûka's Commentary, printed in Calcutta, 1813.

 ${
m C.^2 = the~second~Calcutta~edition},~{
m published~in~1830},~{
m also~with~}$  Kullûka.

C.3 = Jîbânanda's reprint of C.2, published in Calcutta, 1874.

H. = Sir G. C. Haughton's edition of the text only, published in London, 1825.

L = Loiseleur Deslongchamps's edition of the text only, published in Paris, 1830.

V. = Vulgata is a collective title used to design the five editions referred to whenever they agree with one another, which is generally the case.

Among these various editions, C.2 is no doubt a decided improvement on C.1 which abounds in misprints and faulty readings. The London edition also is far superior to C.1, and its value is enhanced by the varietas lectionis in the Notes on the text, though Haughton's list of various readings from the Manubhashya of Medhatithi, the only Commentary to which he had access besides Kullûka's, is extremely meagre, especially in chapters I.-V. Sir G. C. Haughton's opinion regarding the value of Medhâtithi's Commentary seems to have been influenced by the depreciatory remarks made on it by Sir W. Jones which are apparently founded in their turn on the judgment passed by Kullûka, at the end of his Commentary, on the learned composition of his renowned predecessor and rival. Loiseleur's edition is a careful and slightly improved reprint of Haughton's text, arranged according to the European mode of dividing Sanskrit words; a list of the more important v. l. of the second Calcutta edition was supplied afterwards in his French translation of Manu. A number of brief extracts from the Commentaries of Kullûka and Râghavânanda and a few v. l. from the latter work and from a MS. of the text are the principal new features in the Notes to Loiseleur's edition. Nearly all the more recent Indian editions are mere reprints either from C.1 or from C.2, or a mixture of both; nor is satisfacXIV PREFACE.

tory authority given for such variation of reading as has been met with in some of them. This result has been arrived at by means of a collation, a somewhat cursory one, it is true, of all the editions extant in the Library of the British Museum in 1885.1) The Honourable V. N. Mandlik's voluminous edition of the Code together with seven Commentaries (Calcutta, 1886), which was not received till nearly the whole of the present work had been printed off, is the only recent attempt at an independent edition of the Code, and is decidedly superior, no doubt, to its predecessors. Its chief value, however, seems to lie in the Commentaries, the text having been but little changed from previous editions and the varietas lectionis collected from copies of the text of uncertain age and value rather than from the standard Commentaries. Valuable hints for the emendation of sundry obscure and difficult passages have been thrown out in Dr. von Böhtlingk's paper on the text of the Code, published in the Mélanges Asiatiques for 1876, and in the edition of chapter IX., which has appeared in Böhtlingk's Sanskrit Chrestomathy (1877). Several of the conjectural emendations proposed by Dr. von Böhtlingk have been confirmed by an examination of the Commentaries.

The fundamental difference between all previous editions on one hand and the present text on the other hand consists of its independence of Kullûka. A critical restoration of the text in its original shape being the first aim of an editor, the recovery of the ancient Commentaries from which Kullûka, as stated before, has drawn so largely and unscrupulously, has superseded almost entirely his comparatively modern compilation, which was held in such high estimation by all previous editors of the Code of Manu. The text as handed down by Medhâtithi and Govindarâja,

<sup>1)</sup> The titles and dates of the majority of these works have been given in Dr. Haas's Catalogue of Sanskrit and Pali Books in the British Museum (1876). Among the more recent acquisitions of the British Museum Library, an edition of Manu with a Hindostani translation (Lucknow 1873), an oblong lithographed edition published in Bombay, and one with a Hindi Commentary (Saidabad, 1880, foll., in progress) are perhaps particularly conspicuous.

PREFACE. XV

the two earliest Commentators, has therefore been used as much as possible as the foundation for the present work. Where Medhâtithi and Govindarâja differ, the former in spite of his superior antiquity has not been placed above the latter on principle, the defective character of the MSS. of Medhâtithi's Commentary and the general diffuseness of his composition rendering it difficult in many cases to ascertain his actual readings, while the general antiquity of Govindarâja's readings is proved by the fact of their recurring in a number of instances among the various readings quoted by Medhâtithi or in other Commentaries and in ancient MSS. of the text. The Commentaries of Narayana, Kullûka, Râghavânanda and Nandana, and the Kashmirian Commentary have been generally treated as being on a par with one another, and the choice between their several readings was made to depend on the intrinsic value of cach reading, or on cumulative evidence where other tests were found wanting. It should be noted, however, that Raghavânanda may be considered as a follower of Kullûka, while Nandana seems to have followed in the track of Narayana and Medhâtithi. Among the MSS. of the text, special importance has been attached to "Be." and "Gr.", for reasons detailed before. Further valuable aid has been derived, in cases of doubt, from the numerous analogous passages in other early works, such as the Mahabharata (quoted from the Calcutta edition), the Smritis of Vishnu, Baudhâyana, Yâjñavalkya, Nârada, Vasishtha, Gautama, Âpastamba, the Râmâyana, and several other standard works of Sanskrit literature. Though it would have been easy to collect an immense number of various readings from these works, I have refrained from referring to them in the Notes, except where they may be turned to account for settling the choice between the several readings of the Commentaries and ancient MSS. of the Code. It is obvious that such a work XVI PREFACE.

as the Mânava Dharmaśâstra, nearly every word of which is vouched for by ancient Commentaries, requires to be treated with the utmost caution and reverence, to avoid producing an eclectic text. For the same reason I have abstained entirely from quoting or using those v. l. which may be gathered from an examination of the extremely numerous quotations from Manu in the mediaeval and modern law-books of India and in other Sanskrit writings.

In submitting, then, the subjoined text to the judgment of Sanskrit scholars, I trust that it will be allowed to have been constructed on truly conservative principles. Nor does it differ very considerably from the earlier editions, the numbering of the verses e. g. having remained unchanged throughout. The great celebrity of the Code appears to have guarded it against sweeping alterations, so that the text has remained essentially the same nearly in all Commentaries, however widely distant from one another as to the time and locality of their composition. Thus, many alterations of the textus receptus in the present work are in reality not innovations, but corrections fully warranted by the Commentary of Kullûka, which was regarded theoretically as the very highest authority by the early editors of the Code. Instances of this may be found in the Notes on II. 11; II. 246; III. 78; III. 106; III. 233; III. 274; III. 277; IV. 57; IV. 136; IV. 163; IV. 209; VII. 66; VII. 161; VII. 170; VIII. 14; VIII. 53; VIII. 82; VIII. 116; VIII. 234; VIII. 318; VIII. 392; IX. 52; IX. 84; IX. 124; X. 32; XI. 53; XI. 77; XI. 101; XI. 116; XI. 130; XI. 172; XI. 208; XI. 219; XII. 18; XII. 63; XII. 86, etc.

The Notes on the text contain a selection of those various readings, which are not palpable blunders of a copyist. It would have been impracticable for obvious reasons to quote all v. l. wherever found, but I trust that no really important and well attested variation of reading will

be found missing among the number of upwards of three thousand v. l. of which the present list is made up. The following abbreviations occur in the Notes, besides those which have been explained before.

pr. m. = prima manu.

s. m. = secunda manu.

Bü. = Professor Bühler's translation.

Mahâbhâr. - Mahâbhârata (Calcutta edition).

om. = omitted.

Böhtlingk's I. Spr. = Indische Sprüche, by Böhtlingk.

The Synopsis of various readings affecting the sense, on pp. 336 foll., has been added for the use of students who wish to read the present text with one of the four principal translations of the Code, by Sir W. Jones, Loise-leur Deslongchamps, Drs. Burnell and Hopkins, 1) and Professor Bühler (just published).

Many of the readings adopted in the present text or quoted in the Notes on it have been quoted and fully discussed in the Notes to the lastnamed excellent translation, the Proofsheets of which were kindly placed at my disposal by its Author. The rather numerous discrepancies between the present work and the text as rendered in Professor Bühler's translation are principally due to the fact that he has generally adhered to the recension given by Kullûka. Nor could this be otherwise, as Kullûka's text was hitherto the only one existing in print, and the same course has therefore been followed in Dr. Burnell's recently published translation. The latter work has been carefully consulted, likewise, especially on account of the useful selection of v. l. from the Commentaries of Medhâtithi, Râghavânanda, Kullûka, and part of Nandana's Commentary, which has been supplied by Dr. Hopkins. An annotated German version of chapters VIII. and IX. 1-102

<sup>1)</sup> Trübner's Oriental Series. London 1884.

XVIII PREFACE.

according to the standard Commentaries was published by myself, in the Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, as long ago as 1882 and 1883.

I have to acknowledge my obligation, further, to Böhtlingk's and Roth's great Sanskritwörterbuch, which has been constantly appealed to for deciding doubtful questions of verbal criticism, as well as to Dr. von Böhtlingk's minor Dictionary, his Indische Sprüche and his beforementioned writings concerning the Code in particular. A complete list of the terms occurring in the Code, together with numerous references, being contained in the firstmentioned Sanskrit Dictionary, it would have been superfluous to add an Index of words to the present work, and the recent annotated translations have superseded similarly the necessity of giving explanatory Notes on the text. For a careful discussion of all questions concerning the origin and history of the Manuic text, I may refer to the copious Introduction to Professor Bühler's translation. The valuable papers on Indian Metrics by Professors Gildemeister, Oldenberg and Jacobi, the two first of which contain many special references to Manu, have proved useful for settling such doubtful points as involve a consideration of metrical rules. The printed editions of other Smritis have also been consulted a great deal.

In conclusion, I have to express my sincerest thanks, in the first place, to Geheimerath Dr. von Böhtlingk who though much pressed for work himself, assisted me in the laborious task of correcting the Proofsheets of the whole volume excepting the larger portion of chapters I.—VI., and in discovering the mistakes referred to in the Corrigenda, and favoured me with a number of valuable suggestions while this work was going through the press. Professor Bühler very kindly assisted me in various ways. A number of valuable MSS. and books from the India Office Library

PREFACE. XIX

were liberally placed at my disposal by Dr. R. Rost, and my applications for the loan of Sanskrit MSS. from the Deccan College Library constantly granted by the Bombay Government. Divân Bahâdur Raghunâthrâo, with great courtesy, allowed me the use, for a long time, of his unique MS. copy of the Nandinî. To my late lamented friend Dr. A. C. Burnell, of the Madras Civil Service, I am indebted for the loan of several MSS. from his private collection, and for the opportunity he gave me of using his valuable collations of two South Indian MSS.

WÜRZBURG, January 1887.

JULIUS JOLLY.

were liferally, a roll of my disposed to the second of the feet and the organization for the dotter of the restrict mean, came the Hostera College for the dotter of the restrict mean. The Hostera College for the first of the following the state of the feet and the second of the feet and the second of the feet and the second of the feet and t

When you deal income?

Whole ability



[स्वयंभुवे नमस्कृत्य ब्रह्मणे ऽिमततेजसे। मनुप्रणीतान्विवधान्धर्मान्वस्थामि शाश्वतान्॥] मनुमेकायमासीनमभिगम्य महर्षयः। प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमञ्जवन् ॥ १॥ भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः। अन्तरप्रभवाणां च धर्माची वक्तुमहिसि॥ २॥ त्मेको द्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभूवः। अचिन्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्वार्यविद्यभो॥३॥ स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितीजा महात्मभिः। प्रत्युवाचाच्ये तान्सवीन्सहषीं ज्ञूयतामिति॥ ४॥ आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्ष्यम्। अप्रतक्यमिविज्ञेयं प्रमुप्तमिव सर्वतः॥ ॥॥ ततः स्वयंभूभगवानयक्ती यञ्जयन्निदम्। महाभूतादि वृत्तीजाः प्रादुरासीत्रमोनुदः ॥ ६ ॥

यो ऽसावतीन्द्रिययाह्यः सूक्ष्मो ऽव्यक्तः सनातनः। सर्वभूतमयो ऽचिन्यः स एव स्वयमुद्दभौ ॥ ७ ॥ सो ऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिमृष्ठुर्विविधाः प्रजाः। अप एव ससजादी तासु वीर्यमवासृजत्॥ ७॥ तद्गडमभवडीमं सहस्रांशुसमप्रभम्। तिसमञ्ज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकिपतामहः॥ ९॥ आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः सृतः॥ १०॥ यत्रत्कारणमय्यक्तं नित्यं सद्सदात्मकम्। तिहमृष्टः स पुरुषो लोके बस्नेति कीर्त्यते॥ ११॥ तिस्मन्तराडे स भगवानुषिता परिवासरम्। स्वयमेवात्मनी ध्यानात्तदराडमंकरोद्दिधा ॥ १२ ॥ ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे। मध्ये व्योम दिशश्वाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ॥ १३ ॥ उडवहात्मनश्चेव मनः सदसदात्मकम्। मनसञ्चायहंकारमभिमन्तारमीश्वरम् ॥ १४ ॥ महानामेव चात्मानं सर्वाणि चिगुणानि च। विषयाणां यहीतृणि श्रनेः पञ्चेन्द्रियाणि च॥ १५॥ तेषां त्वययान्सूक्ष्मान्षसामणमितौजसाम्। मंनिवेश्यात्ममाचासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥

यन्मूर्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षर्। तसाद्धरीरमित्याहुस्तस्य मूर्ति मनीषिणः॥ १९॥ तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः। मनश्वावयवैः सूस्भैः सर्वभूतकृदव्ययम् ॥ १८ ॥ तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महीजसाम्। मूक्ष्माभ्यो मूर्तिमाचाभ्यः संभवत्यव्ययाद्ययम् ॥ १९॥ आद्याद्यास्य गुणं लेवामवाप्रोति परः परः। यो यो यावतियश्वेषां स स तावतुणः सृतः ॥ २०॥ सर्वेषां तु स नामानि कमाणि च पृथकपृथक्। वेदशब्देभ्य एवादौ पृथकसंस्थाश्व निर्ममे॥ २१॥ कमात्मनां च देवानां सो ऽसृजत्मारिएनां प्रभुः। साध्यानां च गगां सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् ॥ २२ ॥ अधिवायुरविभ्यश्व चयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोह यज्ञिसद्यर्थमृग्यजुःसामलक्ष्णम् ॥ २३ ॥ कालं कालविभक्तीश्व नश्चनाणि यहांस्तथा। सरितः सागराञ्चेलान्समानि विषमाणि च ॥ २४ ॥ तपी वाचं रितं चैव कामं च क्रीधमेव च। मृष्टिं ससर्ज चैवेमां सष्टुंमिळविमाः प्रजाः॥ २५॥ कर्मणां तु विवेकाय धर्माधर्मी व्यवेचयत्। इंडैरयोजयचेमाः मुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥

अएव्यो माचा विनाशिन्यो दशाधानां तु याः समृताः। ताभिः सार्धमिदं सर्वे संभवत्यनुपूर्वेशः॥ २०॥ यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुङ्क प्रथमं प्रभुः। स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥ २६ ॥ हिंसाहिंसे मृदुकूरे धर्माधर्मावृतानृते। यद्यस्य सो ऽद्धान्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्॥ २९॥ यथर्तु लिङ्गान्यृतवः स्वयमेवर्तुपर्यये। स्वानि स्वान्यभिपद्यनो तथा कर्माणि देहिनः॥ ३०॥ लोकानां तु विवृद्धार्थं मुखबाहरूपादतः। ब्राह्मणं स्वियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥ ३१ ॥ **डिधा कृतात्मनो देहमर्धेन पुरुषो ऽभवत्।** अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्रभुः ॥ ३२ ॥ तपस्तप्तामृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्। तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥ अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्त्रभा सुदुश्चरम्। पतीत्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥ मरीचिमचाङ्गिरसौ पुलस्यं पुलहं कतुम्। प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ ३५॥ एते मनूंसु सप्तान्यानमृजन्भूरितेजसः। देवान्देवनिकायांश्व महषींश्वीमितीजसः॥ ३६॥

यक्षरक्षःपिशाचांश्व गन्धवाप्सरसो ऽसुरान्। नागान्सपान्मुपर्णाश्व पितृणां च पृथग्गणान् ॥ ३९ ॥ विद्युतो ऽश्रनिमेघांश्व रोहितेन्द्रधनूंषि च। उल्का निर्धातकेतूंश्व ज्योतीं युचावचानि च ॥ ३६ ॥ किंनरान्वानरान्मत्यान्विवधांश्व विहंगमान्। पशूनमृगान्मनुषांश्व व्यालांश्वीभयतोदतः॥ ३९॥ कृमिकीटपतंगांश्व यूकामिक्षकमत्कुराम्। सर्वे च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ॥ ४० ॥ एवमेतैरिदं सर्वं मिन्योगान्महात्मभिः। यथाकमे तपीयोगात्मृष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥ ४१ ॥ येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम्। तत्त्रया वो ऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥ पश्वश्व मृगाश्चव व्यालाश्वीभयतोदतः। रक्षांसि च पिशाचाश्व मानुषाश्व जरायुजाः ॥ ४३ ॥ अगरजाः पश्चिगः सपा नका मत्याः सकच्छपाः। यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ ॥ स्वेदजं दंशमशकं यूकामिशकमन्तुगम्। जपाणश्चीपजायना यज्ञान्यत्किंचिदीदृशम्॥ ४५॥ उद्भिज्जास्तरवः सर्वे बीजकाग्रडप्ररोहिगाः। ञ्रोषध्यः फलपानाना बहुपुष्पफलोपगाः॥ ४६॥

अपुष्पाः फलवन्ती ये ते वनस्पतयः सृताः। पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः सृताः॥ ४७॥ गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृगाजातयः। बीजकागडरुहाग्येव प्रताना वल्ल्य एव च ॥ ४५ ॥ तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमहेतुना। अनाः संज्ञा भवन्येते सुखदुः खसमन्विताः ॥ ४० ॥ एतदनास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहताः। घोरे ऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥ एवं सर्वे स सृष्ट्वेदं मां चाचिन्यपराक्रमः। आत्मन्यनार्द्धे भूयः कालं कालेन पीडयन्॥ ५१॥ यदा स देवी जागित तदेदं चेष्टते जगत। यदा स्विपिति शानात्मा तदा सर्वे निमीलति ॥ ५२ ॥ तिसन्स्वपति तु सुस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः। स्वकर्मभ्यो निवर्तनो मनश्व ग्लानिमृद्धति ॥ ५३ ॥ युगपत्तु प्रलीयनो यदा तिसन्महात्मनि। तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्विपिति निर्वृतः ॥ ५४ ॥ तमी ऽयं तु समाश्चित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः। न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्कामित मूर्तितः॥ ५५॥ यदाणुमाचिको भूला बीजं स्थासु चरिष्णु च। समाविश्रति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्जति ॥ ५६ ॥

एवं स जायत्स्वप्राभ्यामिदं सर्वे चराचरम्। संजीवयति चाजसं प्रमापयति चाव्ययः॥ ५९॥ इदं शास्त्रं तु कृत्वासी मामेव स्वयमादितः। विधिवहाहयामास मरीच्यादींस्वहं मुनीन् ॥ ५६॥ एतडो ऽयं भृगः शास्त्रं श्राविययत्यशेषतः। एति मत्रो ऽधिजगे सर्वमेषी ऽखिलं मुनिः॥ ५०॥ ततस्त्रथा स तेनोक्तो महर्षिम्नुना भृगुः। तानववीदषीन्सवास्रीतात्मा स्रूयतामिति ॥ ६० ॥ स्वायंभुवस्यास्य मनोः षडुंश्या मनवो ऽपरे। मृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो ऽमितौजसः ॥६१॥ स्वारोचिषश्चीत्रमिश्च तामसी रैवतस्तथा। चासुषश्च महातेजा विवस्वत्मुत एव च ॥ ६२ ॥ स्वायंभुवाद्याः सप्तेते मनवी भूरितेजसः। स्वे स्वे उनारे सर्वमिदमुत्पाद्यापुश्वराचरम् ॥ ६३ ॥ निमेषा दश चाष्टी च काष्टा चिंशतु ताः कला। चिंशकलो मुहूर्तः स्यादहोराचं तु तावता ॥ ६४ ॥ अहोराचे विभजते सूर्यो मानुषदैविके। राचिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टाये कर्मणामहः ॥ ६५ ॥ पिचे राचहनी मासः प्रविभागसु पश्चयोः। कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्रः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ६६ ॥

दैवे राच्यहनी वर्षे प्रविभागस्तयोः पुनः। अहस्त चोदगयनं राचिः स्यादृष्टिग्णायनम् ॥ ६० ॥ बाह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्रमाणं समासतः। एकैकशो युगानां च क्रमशस्त्र विबोधत ॥ ६८ ॥ चलायाहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्। तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्व तथाविधः ॥ ६० ॥ इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च चिषु। एकापायेन वर्तनो सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥ यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्। एतद्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते॥ ७१॥ दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया। ब्राह्ममेकमहर्ज्यं तावती राचिरेव च ॥ ७२॥ तबै युगसहसानां बासं पुरायमहर्विदुः। राचिं च तावतीमेव ते ऽहोराचिवदो जनाः॥ ७३॥ तस्य सो ऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते। प्रतिबुड्य मृजति मनः सदसदात्मकम् ॥ ७४ ॥ मनः मृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिमृक्षया। आकाशं जायते तसात्तस्य शब्दं गुणं विदुः॥ ७५॥ आकाशातु विकुवीणात्मवेगन्धवहः शुचिः। बलवाञ्चायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः॥ ७६॥

वायोरिप विकुर्वाणाहिरोचिणु तमोनुदम्। ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ७७ ॥ ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः सृताः। अझो गन्धगुणा भूमिरित्येषा मृष्टिरादितः ॥ ७৮ ॥ यस्राग्डादशसाहसमुदितं दैविकं युगम्। तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते॥ ७९॥ मन्वनाराएयसंख्यानि सर्गः संहार एव च। कीडिचिवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ५०॥ चतुष्पात्मकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे। नाधर्मेणागमः कश्चिन्मनुषानुपवर्तते ॥ ५१ ॥ इतरेष्वागमाद्यमः पादशस्तवरोपितः। चौरिकानृतमायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः॥ ५२॥ अरोगाः सर्वेसिडार्थाश्वतुर्वेषेशतायुषः। कृते चेतादिषु त्वेषां वयो हसति पादशः ॥ ५३ ॥ वेदोक्तमायुर्मत्यानामाशिषश्चेव कर्मणाम्। फलन्यनुयुगं लोके प्रभावश्व शरीरिणाम् ॥ ५४ ॥ अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे। अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥ ५५॥ तपः परं कृतयुगे चेतायां ज्ञानमुच्यते। डापरे यज्ञमेवाहुदीनमेकं कली युगे॥ ५६॥ सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्यर्थे स महाद्युतिः। मुखबाहूरपज्जानां पृथक्कमारायकल्पयत् ॥ ५९ ॥ अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतियहं चैव बाह्मणानामकल्प्यत्॥ ५६॥ प्रजानां रक्षणं दानिमज्याध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसितं च क्षचियस्य समादिशत्॥ ५९॥ पशूनां रक्षगां दानमिज्याध्ययनमेव च। विणक्पयं कृसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥ ९०॥ एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्। एतेषामेव वर्णानां गुन्नूषामनसूयया॥ ९१॥ ऊर्ध्वं नाभेर्मध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः। तसान्मध्यतमं तस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा॥ ९२॥ उत्तमाङ्गोद्भवाञ्चीष्ठ्याद्वसण्यव धारणात्। सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो बाह्यणः प्रभुः॥ ९३॥ तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्नादिनोऽमृजत्। हव्यकव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये॥ ९४॥ यस्यास्येन सदाश्रनित हव्यानि चिदिवीकसः। कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः॥ ९५॥ भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुडिजीविनः। वुडिमत्मु नराः श्रेष्ठा नरेषु बासगाः सृताः॥ ९६॥ ब्राह्मणेषु च विद्यांसी विद्यासु कृतबुद्धयः। कृतबुडिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः॥ ९९॥ उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती। स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ९५ ॥ ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते। ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये॥ ९९॥ सर्वे स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्निंचिज्जगतीगतम्। श्रीष्ठयेनाभिजनेनेदं सर्वं वै बाह्यणो ऽर्हति ॥ १०० ॥ स्वमेव बाह्यणो भुङ्को स्वं वस्ते स्वं ददाति च। आनृशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुज्जते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥ तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणां चानुपूर्वशः। स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥ १०२ ॥ विद्षा बाह्यणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः। शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ् नान्येन केनचित् ॥ १०३ ॥ इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः। मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्ने लिप्यते ॥ १०४ ॥ पुनाति पङ्किं वंश्यांश्व सप्त सप्त परावरान्। पृथिवीमपि चैवेमां कृत्सामेको ऽपि सो ऽहिति॥ १०५॥ इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुडिविवर्धनम्। इदं यशस्यं सततमिदं निःश्रेयसं परम् ॥ १०६ ॥

असिन्धर्मा ऽिषलेनोक्तो गुणदोषी च कर्मणाम्। चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चेव शाश्वतः॥ १०७॥ आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः सार्ते एव च। तसादिसन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्डिजः॥ १०५॥ आचाराहिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्रुते। **आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाक्स्मृतः ॥ १०**९ ॥ एवमाचारतो हष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम्। सर्वस्य तपसी मूलमाचारं जगृहुः परम्॥ ११०॥ जगतश्व समुत्पत्तिं संस्कारिवधिमेव च। वतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम्॥ १९१॥ दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्ष्णम्। महायज्ञविधानं च श्राडकल्पं च शाश्वतम् ॥ ११२ ॥ वृत्तीनां लक्ष्यां चैव स्नातकस्य व्रतानि च। भक्षाभक्षं च शौचं च द्रव्याणां शुडिमेव च ॥ ११३ ॥ स्तीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च। राज्ञश्व धर्ममिखलं कार्याणां च विनिर्णयम्॥ ११४॥ साक्षिप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरिप। विभागधर्म द्यूतं च कर्राटकानां च शोधनम् ॥ १९५ ॥ वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवस्। आपडमें च वर्णानां प्रायिश्वत्तविधिं तथा ॥ ११६ ॥

संसारगमनं चैव चिविधं कर्मसंभवम्।
निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम्॥ १९९॥
देशधमाञ्जातिधमान्कुलधमाश्र शाश्वतान्।
पाषग्डगणधमाश्र शास्त्रे ऽस्मिनुक्तवान्मनुः॥ १९८॥
यथेदमुक्तवाञ्छास्त्रे पुरा पृष्टो मनुर्मया।
तथेदं यूयमणद्य मत्सकाशान्विबोधत॥ १९९॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते प्रथमो ऽध्यायः॥





विद्वद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमद्वेषरागिभिः। हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निवोधत ॥ १॥ कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः॥ २॥ संकल्पमूलः कामी वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः। व्रतानि यमधमाश्व सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ अकामस्य किया काचिदृश्यते नेह कहिंचित्। यद्यि कुरुते किंचित्रत्रत्नामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥ तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्। यथासंकित्पतांश्वेह सर्वान्कामान्समञ्जूते॥ ।॥ वेदो ऽिखलो धर्ममूलं सृतिशीले च तिहदाम्। आचारश्चेव साधूनामात्मनसुष्टिरेव च ॥ ६ ॥ यः कश्चित्कस्यचिडमों मनुना परिकीर्तितः। स सर्वो ऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ ९ ॥

सर्वे तु समवेख्येदं निषिलं ज्ञानच्छ्राषा। श्रुतिप्रामाएयतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत वै॥ ६॥ श्रुतिस्तुयुदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः । 🗷 🗷 🏂 इह कीर्तिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्रमं मुखम्॥ ९॥ श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः। ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मा हि निवभौ॥ १०॥ योऽवमन्येत ते तूभे हेतुशास्त्राश्रयादं विजः। स साधुभिवहिष्कार्या नास्तिको वेदनिन्दकः॥ ११॥ वेदः सृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतचतुर्विधं प्राहुः साञ्चाडमस्य लक्ष्यम् ॥ १२ ॥ अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३ ॥ श्रुति है धं तु यन स्यात्तन धर्मा वुभी सृती। उभाविप हि तौ धेमा सम्यगुक्ती मनीषिभिः॥ १४॥ उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। सर्वेषा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः॥ १५॥ निषेकादिश्मशानानाो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः। तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्येयो नान्यस्य कस्यचित्॥१६॥ सरस्वतीद्दषडत्योर्द्वनद्योर्यदन्तरम्। तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्ते प्रचस्रते॥ १९॥

तिसन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः। वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १६ ॥ कुरुक्षेत्रं च मत्याश्व पञ्चालाः शूरसेनकाः। एष ब्रह्मिष्टेशो वे ब्रह्मावतादनन्तरः ॥ १९ ॥ एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्यजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ २०॥ हिमविबन्ध्ययोर्मध्यं यस्राग्विनाशनाद्पि। प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः॥ २१॥ आ समुद्रातु वै पूर्वादा समुद्रातु पश्चिमात्। तयोरेवान्तरं गिर्यारायावर्तं विदुर्बुधाः॥ २२॥ कृष्णमारस्त् चरित मृगो यच स्वभावतः। स ज्यो यज्ञियो देशो झेच्छदेशस्वतः परः॥ २३॥ एतान्डिजातयो देशान्संश्रयरम्रयत्नतः। शूद्रस्तु यिसन्किसन्वा निवसेहृत्तिकिषतः॥ २४॥ एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता। संभवश्वास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधत ॥ २५ ॥ वैदिकेः कर्मभिः पुर्यिर्निषेकादिर्द्धिजन्मनाम्। कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च॥ २६॥ गार्भेहीं मेजातकर्मचौडमौन्नी निबन्धनेः। बैजिकं गार्भिकं चैनो डिजानामपमृज्यते॥ २०॥

स्वाध्यायेन वतेहींमैस्त्रेविद्येनेज्यया मुतैः। महायज्ञैश्व यज्ञैश्व बासीयं क्रियते तनुः ॥ २६ ॥ प्राङ् नाभिवर्धनात्पुंसी जातकर्म विधीयते। मन्त्रवत्राशनं चास्य हिरएयमधुसर्पिषाम् ॥ २९ ॥ नामधेयं दशम्यां तु हादश्यां वास्य कारयेत्। पुराये तिथी मुहूर्ते वा नश्चने वा गुर्णान्विते॥ ३०॥ मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्स्य वियस्य बलान्वितम्। वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥ ३१ ॥ श्मवद्वासणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्॥ वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रैष्यसंयुतम् ॥ ३२ ॥ स्त्रीणां मुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम्। मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ॥ ३३ ॥ चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहात्। षष्ठेऽनप्रायनं मासि यहेष्टं मङ्गलं कुले॥ ३४॥ चूडाकर्म विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। प्रथमेऽच्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्॥ ३५॥ गर्भाष्टमेऽच्दे कूर्वीत बाह्यणस्योपनायनम्। गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भानु हादशे विशः ॥ ३६ ॥ ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे। राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ ३७ ॥

आ षोडशाद्वासणस्य साविची नातिवर्तते। आ डाविंशात्स्र चबन्धीरा चतुर्विंशतेविंशः॥ ३६॥ ञ्जत ऊर्धे चयोऽयेते यथाकालमसंस्कृताः। साविचीपतिता बात्या भवन्यार्यविगर्हिताः ॥ ३९ ॥ नैतरपूर्तिर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित्। बाह्मान्योनांश्व संबन्धाच चरेब्वाह्मणः सह ॥ ४० ॥ कार्ण्योरवबास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः। वसीरनानुपूर्वेण शाणशीमाविकानि च ॥ ४१ ॥ मौजी चिवृत्समा श्रक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला। श्ववियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य श्रणतान्तवी ॥ ४२ ॥ मुज्जालाभे तु कर्तव्याः कुशाश्मान्तकबल्बजैः। चिवृता यन्थिनैकेन चिभिः पचिभिरेव वा ॥ ४३ ॥ कापासमुपवीतं स्याहिप्रस्योध्ववृतं चिवृत्। श्रामूचमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसूचिकम् ॥ ४४ ॥ ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ स्नुचियो वाटखादिशौ। पैलवीदुसरी वैश्यो दगडानईन्ति धर्मतः॥ ४५॥ केशान्तिको ब्राह्मणस्य द्राः कार्यः प्रमाणतः। ललाटसंमितो राज्ञः स्यानु नासान्तिको विशः॥ ४६॥ ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः। अनुद्वेगकरा नृणां सत्वची नाग्निदूषिताः ॥ ४७ ॥

प्रतिगृह्येप्सितं दराडमुपस्थाय च भास्करम्। प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेद्भैक्षं यथाविधि॥ ४६॥ भवत्युर्व चरेङ्गेश्रमुपनीतो हिजोत्तमः। भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥ ४९ ॥ मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्। भिद्योत भिद्यां प्रथमं या चैनं नावमानयेत्॥ ५०॥ ममाहत्य तु तद्भिष्ठां यावदर्घममायया। निवेद्य गुरवेऽश्नीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः॥ ५२॥ आयुषं प्राङ्मुखी भुंत्रे यशस्यं दक्षिणामुखः। श्रियं प्रत्यङ्मुखो भूंक्ते ऋतं भुंक्त उदङ्मुखः ॥ ५२ ॥ उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्त्रमद्यात्ममाहितः। भुक्का चोपस्पृशेलम्यगद्भिः खानि च संस्पृशेत्॥ ५३॥ पूजयदेशनं नित्यमद्याचैतद्कुत्सयन्। हष्ट्रा हप्येत्रमीदेच प्रतिनन्देच मर्वेशः॥ ५४॥ पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यछिति। अपूजितं तु तङ्कक्रमुभयं नाश्येदिदम् ॥ ५५ ॥ नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यानाद्याचैव तथान्तरा। न चैवात्यशनं कुर्याच चोच्छिष्टः क्वचिट् व्रजेत् ॥ ५६ ॥ अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम्। अपूर्यं लोकविडिष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्॥ ५९॥

बाह्येण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्। कायचैद्शिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ५৮ ॥ अङ्गुष्टमूलस्य तले बाह्यं तीर्थे प्रचक्षते। कायमङ्गुलिमूलेऽये दैवं पित्रयं तयोरधः॥ ५९॥ विराचामेदपः पूर्वं डिः प्रमृज्यात्रतो मुखम्। खानि चैव स्पृशेदिझरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥ अनुष्णाभिरफेनाभिरद्गिस्तीर्थेन धर्मवित्। शौचेपुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥ ६१ ॥ हृ हाभिः पूयते विप्रः कर्राभिस्तु भूमिपः। वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः॥ ६२॥ उड़्ते दिक्षणे पाणावुपवीत्युच्यते डिजः। सव्ये प्राचीनमावीती निवीती क्राउसज्जने ॥ ६३ ॥ मेखलामजिनं दग्डमुपवीतं कमग्डलुम्। अपु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् ॥ ६४ ॥ केशानाः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। राजन्यबन्धोर्डाविंशे वैश्यस्य द्यधिके ततः॥ ६५॥ अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः। संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥ ६६ ॥ वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः। पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थाऽग्निपरिक्रिया ॥ ६० ॥

एष प्रोक्तो डिजातीनामौपनायनिको विधिः। उत्पत्तिव्यञ्जकः पूरायः कर्मयोगं निबोधत ॥ ६८ ॥ उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्ष्यं खीचमादितः। आचारमियकार्यं च संध्योपासनमेव च ॥ ६० ॥ अध्येषमाणस्वाचानो यथाशास्त्रमुदङ्मुखः। ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्यायो लघुवासा जितेन्द्रियः॥ ७०॥ ब्रह्मारमेऽवसाने च पादौ याह्यौ गुरोः सदा। मंहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्चलिः स्मृतः॥ ७९॥ व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः। सब्येन सब्यः स्प्रष्टव्यो दिक्षिणेन तु दिक्षिणः॥ ७२॥ अध्येषमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः। अधीष्व भी इति ब्रयाहिरामोऽस्तिति चारमेत्॥ १३॥ बस्रणः प्रणवं कुर्यादादावनो च सर्वदा। स्रवत्यनें कृतं पूर्व परस्ताच विशीर्यते ॥ 98 ॥ प्राक्त्लान्पर्यपासीनः पविचेश्वेव पावितः। प्राणायामेस्त्रिभिः पूतस्तत ओंकारमहिति ॥ ७५ ॥ अकारं चाणुकारं च मकारं च प्रजापतिः। वेदचयानिरवृहद्भूभवः स्वरितीति च॥ ७६॥ चिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्। तदित्यृचोऽस्याः साविच्याः परमेष्ठी प्रजापतिः॥ ७७॥

एतदश्रमेतां च जपन्याहतिपूर्विकाम्। संध्ययोर्वेदविडिप्रो वेदपुरायेन युज्यते॥ ७৮॥ सहस्रकृतस्त्रभ्यस्य बहिरेतन्त्रिकं डिजः। महतोऽप्येनसी मासास्त्रचेवाहिविमुच्यते॥ ७९॥ एतयचा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया। ब्रह्मश्चियविड्योनिर्गहेणां याति साधुषु ॥ ५० ॥ स्रोंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः। निपदा चैव साविची विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्॥ ५१॥ योऽधीतेऽहन्यहन्येतां चीणि वर्षाण्यतन्द्रितः। स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान् ॥ ५२ ॥ एकाश्चरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः। सावित्रासु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ५३ ॥ श्रानि सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजतिकियाः। अक्षरं तक्षरं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः ॥ ५४ ॥ विधियज्ञाज्जपयज्ञी विशिष्टी दश्मिर्गुणैः। उपांशुः स्याद्धतगुणः साहस्रो मानसः सृतः ॥ ५५ ॥ ये पाकयज्ञाश्वलारो विधियज्ञसमन्विताः। सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहिन्ति षोडशीम्॥ ५६॥ जपेनैव तु संसिध्येद्वासणी नाच संशयः। कुर्यादन्यच वा कुर्यान्मेची ब्राह्मण उच्यते॥ ५०॥

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु। संयमे यत्नमातिष्ठेविद्यान्यनोव वाजिनाम् ॥ ५६ ॥ एकादशेन्द्रियाएयाहुयानि पूर्वे मनीषिणः। तानि सम्यक्प्रवस्यामि यथावद्नुपूर्वेशः॥ ५९॥ श्रोचं तकचसुषी जिह्ना नामिका चैव पन्नमी। पायूपस्यं हस्तपादौ वाक्चैव दश्मी स्मृता ॥ ९० ॥ बुडीन्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोचादीन्यनुपूर्वशः। कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव पायादीनि प्रचक्षते॥ ९१॥ एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्। यिसिञ्जिते जितावेती भवतः पञ्चकी गर्गा ॥ ९२ ॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्। संनियम्य तु तान्येव ततः सिड्डिं नियच्छति॥ ९३॥ न जातु कामः कामानामुपभीगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते॥ ९४॥ यश्चितात्राप्र्यात्मवान्यश्चितान्केवलास्त्यजेत्। प्रापणात्मर्वकामानां परित्यागी विशिष्यते ॥ ९५ ॥ न तथैतानि शकानो संनियनुमसेवया। विषयेषु प्रदुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः॥ ९६॥ वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। न विप्रदृष्टभावस्य सिडिं गर्ळाना कि चित्॥ ९९॥

श्रुता स्पृष्ट्वा च हष्ट्वा च भुक्का घाता च यो नरः। न हष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः॥ ९५॥ इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं ख्रातीन्द्रियम्। ततोऽस्य ख्राति प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकम् ॥ ९९ ॥ वशे कृतेन्द्रिययामं संयम्य च मनस्तथा। सर्वान्संसाधयेदशानिख्यान्योगतस्तनुम् ॥ १०० ॥ पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठेत्साविचीमार्कदर्शनात्। पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृष्ठ्विभावनात् ॥ १०१ ॥ पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठचैशमेनी व्यपोहति। पश्चिमां तु समासीनो मलं हिना दिवा कृतम्॥ १०२॥ न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्। स शूद्रवह्वहिष्कार्यः सर्वसाद्विजकर्मणः॥ १०३॥ अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः। साविचीमपधीयीत गलारएयं समाहितः ॥ १०४ ॥ वेदीपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके। नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि॥ १०५॥ नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसन्त्रं हि तत्सृतम्। बसाहुतिहुतं पुरायमनध्यायवषद्गुतम् ॥ १०६ ॥ यः स्वाध्यायमधीतेऽच्छं विधिना नियतः शुचिः। तस्य नित्यं ह्यात्येष पयो दिध घृतं मधु ॥ १०९ ॥

अमीन्धनं भैक्षचर्यामधःशय्यां गुरोहितम्। आ समावर्तनात्कुर्यात्कृतीपनयनी विजः॥ १०७॥ आचार्यपुत्रः शुष्रुषुद्धानदो धार्मिकः शुचिः। आप्तः शक्तीऽर्थदः साधुः स्वोऽध्यापा दश् धर्मतः॥१००॥ नापृष्टः कस्यचिह्नयाच चान्यायेन पृच्छतः। जाननिप हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्॥ ११०॥ अधर्मेण च यः प्राह यश्वाधर्मेण पृच्छति। तयोख्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छति॥ १९९॥ धर्मार्थी यच न स्यातां गुष्त्रषा वापि ति वधा। तच विद्या न वप्तव्या शुभं बीजिमवोषरे॥ ११२॥ विद्ययेव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना। आपद्यपि हि घोरायां न लेनामिरिणे वपेत्॥ १९३॥ विद्या बाह्यणमेत्याह शेवधिष्टेऽस्मि रक्ष माम्। असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा॥ ११४॥ यमेव तु शुचिं विद्या नियतं ब्रह्मचारिणम्। तसी मां बूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने॥ १९५॥ बस यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्र्यात्। स बसस्तेयसंयुक्ती नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥ लौिक वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च। आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमिभवादयेत् ॥ १९७ ॥

साविचीमाचसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः। नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी॥ ११८॥ शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्। श्य्यासनस्यश्चेवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ॥ ११९ ॥ ऊर्धे प्राणा ह्युन्कामिन यूनः स्थविर आयित। प्रत्यत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तात्रतिपद्यते ॥ १२० ॥ अभिवादनशीलस्य नित्यं वृड्डोपसेविनः। चलारि तस्य वर्धना आयुः प्रज्ञा यशो बलम् ॥ १२१ ॥ अभिवादात्यरं विष्रो ज्यायांसमभिवादयन्। असी नामाहमसीति स्वं नाम परिकीर्तयत्॥ १२२॥ नामधेयस्य ये केचिद्भिवादं न जानते। तात्राज्ञोऽहमिति ब्रयान्स्त्रियः सर्वास्त्रथैव च ॥ १२३ ॥. भोः शब्दं कीर्तयेदनो स्वस्य नाम्नोऽभिवादने। नामां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः सृतः॥ १२४॥ आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने। अकारश्वास्य नामीऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरघ्रुतः ॥ १२५ ॥ यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्। नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः॥ १२६॥ बाह्यणं कुशलं पृच्छेन्स्च बन्धुमनामयम्। वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च॥ १२९॥

अवाच्यो दीक्षितो नामा यवीयानपि यो भवेत्। भोभवत्पूर्वकं लेनमभिभाषेत धर्मवित्॥ १२६॥ परपत्नी तु या स्त्री स्यादसंबद्धा च योनितः। तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च॥ १२०॥ मातुलांश्व पितृत्यांश्व श्वशुरानृतिजो गुरून्। असावहमिति ब्रयात्रत्युत्थाय यवीयसः॥ १३०॥ मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा। संपूज्या गुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुभार्यया॥ १३१॥ भातुभार्यापसंयाद्या सवर्णाहन्यहन्यपि। विप्रोष्य तूपसंयाह्या ज्ञातिसंबन्धियोषितः॥ १३२॥ पितुर्भगिन्यां मातुश्व ज्यायस्यां च स्वसर्यपि। मातृबद्दृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी॥ १३३॥ दशान्दाखं पौरमखं पनान्दाखं कलाभृताम्। चन्द्रपूर्वं श्रोनियाणामल्पेनापि स्वयोनिषु ॥ १३४ ॥ बासगां दशवर्षे तु शतवर्षे तु भूमिपम्। पितापुची विजानीयाद्वासणस्तु तयोः पिता ॥ १३५ ॥ वित्रं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ २३६ ॥ पञ्चानां चिषु वर्णेषु भूयांसि गुणविना च। यन स्युः सोऽन मानाहेः शूद्रोऽपि दशमीं गतः॥ २३७॥

चिक्रणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः। स्नातकस्य च राज्ञश्व पन्था देयो वरस्य च ॥ १३६ ॥ तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ। राजस्नातकयोरेव स्नातको नृपमानभाक् ॥ १३९ ॥ उपनीय तु यः शिषं वेदमध्यापयेद्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४० ॥ एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। याऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥ निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुह्च्यते॥ १४२॥ अग्नाधेयं पाकयज्ञानियष्टीमादिकान्मखान्। यः करोति वृतो यस्य स तस्यित्विंगिहोच्यते॥ १४३॥ य आवृणोत्यवितयं ब्रह्मणा श्रवणावुभी। स माता स पिता ज्ञेयस्तं न दूह्येत्कदाचन ॥ १४४ ॥ उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। सहसं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥ उत्पादकब्रसदाचोर्गरीयान्ब्रसदः पिता। ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १४६ ॥ कामान्माता पिता चैनं यदुत्पाद्यतो मिथः। संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते ॥ १४७ ॥

ञ्जाचयस्त्रस्य यां जातिं विधिवहेदपारगः। उत्पादयित साविच्या सा सत्या साजरामरा ॥ १४५ ॥ अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। तमपीह गुरुं विद्याच्छूतोपिकयया तया॥ १४९॥ ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधमस्य च शासिता। बालो ऽपि विप्रो वृहस्य पिता भवति धर्मतः॥ १५०॥ अध्यापयामास पितृञ्छिशुराङ्गिरसः कविः। पुचका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्॥ १५१॥ ते तमर्थमपृच्छना देवानागतमत्यवः। देवाश्वेतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥ १५२ ॥ अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः। अर्झ हि बालमित्याहुः पितत्येव च मन्त्रदम्॥ १५३॥ न हायनैर्न पिलतैर्न विज्ञेन न बन्धुभिः। ऋषयश्वकिरे धर्म यो उनूचानः स नो महान् ॥ १५४ ॥ विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं स्वचियाणां तु वीर्यतः। वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणां त्वेव जन्मतः॥ १५५॥ न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। यो वै युवापधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥ यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। यश्च विप्रो उनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ १५७ ॥

यथा षराढो ऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला। यथा चाज्ञे उफलं दानं तथा विष्रो उनुचो उफलः॥ १५৮॥ अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्। वाक्चैव मधुरा श्रष्ट्णा प्रयोज्या धर्ममिळता॥ १५९॥ यस्य वाङ्मनसी गुडे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा। स वै सर्वमवाघ्रोति वेदान्तोपगतं फलम्॥ १६०॥ नारुंतुदः स्यादार्तो ऽपि न परद्रोहकर्मधीः। ययास्योडिजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्॥ १६१॥ संमाना द्वासणो नित्यमु द्विजेत विषादिव। अमृतस्येव चाकाङ्केदवमानस्य सर्वदा॥ १६२॥ मुखं ह्यवमतः शेते मुखं च प्रतिबुध्यते। मुखं चरित लोके ऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ अनेन क्रमयोगेण संस्कृतात्मा द्विजः श्रनैः। गुरौ वसन्संचिनुयाब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ १६४ ॥ तपोविशेषैर्विविधेर्वतेश्व विधिचोदितेः। वेदः कृत्स्रो ऽधिगन्तव्यः सरहस्यो डिजन्मना ॥ १६५ ॥ वेदमेव सदाभ्यस्येत्रपस्तप्यन्डिजोत्तमः। वेदाभ्यासी हि विप्रस्य तपः परिमहोच्यते ॥ १६६ ॥ आ हैव स नखायेभ्यः परमं तथते तपः। यः सम्बापि विजो ऽधीते स्वाध्यायं शक्तितो उनुहम्॥१६७॥ योऽनधीत्य विजो वेदमन्यच कुरुते श्रमम्। स जीवनेव शूद्रलमाशु गन्छति सान्वयः॥ १६५॥ मातुरयेऽधिजननं हितीयं मौज्जिबन्धने। तृतीयं यज्ञदीक्षायां विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ १६० ॥ तच यद्वसजन्मास्य मौजीबन्धनचिहितम्। तचास्य माता साविची पिता लाचार्य उच्यते॥ १९०॥ वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते। न ह्यस्मिन्युज्यते कर्म किंचिदा मौज्ञिबन्धनात्॥ १९१॥ नाभिव्याहारयेद्वस स्वधानिनयनाहते। शूद्रेण हि समस्तावद्यावहेदे न जायते॥ १७२॥ कृतोपनयनस्यास्य वतादेशनिष्यते। ब्रह्मणी यहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥ १९३ ॥ यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूचं या च मेखला। यो दराडो यच वसनं तत्तत्तस्य वतेष्विष ॥ १९४ ॥ सेवेतेमांसु नियमान्त्रह्मचारी गुरौ वसन्। संनियम्येन्द्रिययामं तपोवृद्धर्थमात्मनः॥ १९५॥ नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यादेवि षिपितृतपेणम्। देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च॥ १७६॥ वर्जयेनमधु मांसं च गन्धमाल्यं रसान्त्रियः। युक्तानि चैव सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्॥ १९९॥

अभ्यक्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानळ्लधारणम्। कामं क्रीधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्॥ १९५॥ द्यृतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्। स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ १७९ ॥ एकः शयीत सर्वच न रेतः स्कन्दयेन्क्वचित्। कामाडि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ १५० ॥ स्वप्ने सिक्का ब्रह्मचारी दिजः शुक्रमकामतः। स्नात्वार्कमर्चयित्वा चिः पुनर्मामित्यृचं जपेत्॥ १५१॥ उद्कुम्भं सुमनसी गीशकृन्मृत्तिकां कुशान्। आहरेद्यावदर्थानि भेक्षं चाहरहश्चरेत्॥ १५२॥ वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्ममु। ब्रह्मचार्याहरेद्भेष्ठां गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥ १५३ ॥ गूरोः कुले न भिष्ठोत न ज्ञातिकुलबन्धुषु। अलाभे तन्यगेहानां पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत् ॥ १५४ ॥ सर्वे वापि चरेद यामं पूर्वोक्तानामसंभवे। नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत्॥ १५५॥ द्रादाहृत्य सिमधः संनिद्ध्याबिहायसि। सायं प्रातश्व जुहुयात्ताभिरियमतन्द्रितः ॥ १५६ ॥ अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम्। अनातुरः सप्तराचमवकीर्णिवतं चरेत् ॥ १५७ ॥

भैक्षेण वर्तयेचित्यं नैकाचादी भवेद् वती। भैक्षेण वतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १५५ ॥ व्रतवद्देवदेवत्ये पित्रये कर्मग्यथर्षिवत्। काममभ्यर्थितोऽश्लीयाद् व्रतमस्य न लुप्पते ॥ १५९ ॥ ब्राह्मणस्येव कर्मेतदुपदिष्टं मनीषिभिः। राजन्यवैश्ययोस्तेव नैतलर्म प्रचश्रते॥ १९०॥ नोदितो गुरुणा नित्यमप्रणोदित एव वा। कूर्यादध्ययने योगमाचार्यस्य हित्षु च ॥ १९१ ॥ शरीरं चैव वाचं च बुडीन्द्रियमनांमि च। नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेडीक्षमाणो गुरोर्मुखम्॥ १९२॥ नित्यमुड्रतपाणिः स्यात्साध्वाचारः मुसंवृतः आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखो गुरोः॥ १९३॥ हीनाचवस्त्रवेषः स्यात्मवदा गुरुसंनिधौ। उतिष्ठेत्रथमं चास्य चरमं चैव मंविशेत्॥ १९४॥ प्रतिश्रवणसंभाषे शयानी न समाचरेत्। नासीनो न च भुज्जानो न तिष्ठच पराङ्मुखः ॥ १९५॥ आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः। प्रत्युत्रम्य लावजतः पश्चाडावंस्तु धावतः ॥ १९६ ॥ पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यत्य चान्तिकम्। प्रसम्य तु श्यानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः ॥ १९९ ॥

नीचं शय्यासनं चास्य नित्यं स्याद्गुरुसंनिधी। गुरोसु चक्षुविषये न यथेष्टासनी भवेत ॥ १९७॥ नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्। न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् ॥ १९९ ॥ गुरोर्यच परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते। कर्णा तच पिधातव्यो गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः॥ २००॥ परिवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः। परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी॥ २०१॥ दूरस्थी नार्चयेदेनं न कुडी नानिक स्त्रियाः। यानासनस्यश्चेवेनमवरुद्धाभिवाद्येत्॥ २०२॥ प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह। असंश्रवे चैव गुरोर्न किंचिदिप कीर्तयेत्॥ २०३॥ गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च। आसीत गुरुणा साधै शिलाफलकनीषु च॥ २०४॥ गुरोर्गुरी संनिहिते गुरुवहृत्तिमाचरेत्। न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्॥ २०५॥ विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु। प्रतिषेधत्मु चाधर्माडितं चोपदिशन्स्विप ॥ २०६ ॥ श्रेयः मु गुरुवड्डतिं नित्यमेव समाचरेत्। गुरुपुचेष्वयार्येषु गुरोश्चिव स्वबन्धुषु ॥ २०९ ॥

बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्माण। अध्यापयन्गुरुमुतो गुरुवन्मानमहिति॥ २०६॥ उत्सादनं च गाचाणां स्नापनोच्छिष्टभोजने। न कुर्याद्रुरुप्चस्य पादयोश्वावनेजनम् ॥ २०९ ॥ गुरुवत्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः। असवर्णासु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥ २१० ॥ अभ्यञ्जनं स्नापनं च गाचीत्सादनमेव च। गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥ २११ ॥ गुरुपानी तु युवतिनीभिवाद्येह पादयोः। पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ २१२ ॥ स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्। अतोऽयाच प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः॥ २१३॥ अविद्यांसमलं लोके विद्यांसमपि वा पुनः। प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रीधवशानुगम् ॥ २१४ ॥ माचा स्वसा दुहिचा वा न विविक्तासनी भवेत्। बलवानिन्द्रिययामो विद्यांसमिप कर्षेति॥ २१५॥ कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भवि। विधिवद्वन्दनं कुर्यादसावहिमति बुवन् ॥ २१६ ॥ विप्रोष पादयहणमन्वहं चाभिवादनम्। गुरुदारेषु जुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ २१७ ॥

यथा खनन्खनिचेण नरी वार्यधगच्छति। तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुषुरिधगच्छति ॥ २१८ ॥ मुग्डो वा जटिलो वा स्याद्थवा स्याच्छिखाजटः। नैनं यामेऽभिनिस्रोचेत्सूर्या नाभ्युदियात्क्वचित् ॥ २१९ ॥ तं चेदभ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः। निम्लोचेडाप्यविज्ञानाज्जपनुपवसेदिनम् ॥ २२० ॥ मूर्येण ह्यभिनिसुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः। प्रायश्वित्तमकुर्वाणी युक्तः स्यान्महतैनसा ॥ २२१ ॥ आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः। शुचौ देशे जपञ्जयमुपासीत यथाविधि॥ २२२॥ यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित्ससाचरेत्। तत्सर्वमाचरेषुक्तो यत्र वास्य रंमेन्मनः॥ २२३॥ धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थी धर्म एव वा। अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥ २२४ ॥ आचार्यश्व पिता चैव माता भाता च पूर्वजः। नार्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः॥ २२५॥ आचार्या ब्रह्मणी मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः। माता पृथिव्या मूर्तिश्व भाता स्वी मूर्तिरात्मनः॥ २२६॥ यं मातापितरी क्षेत्रं सहेते संभवे नृणाम्। न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतरिप ॥ २२७ ॥

तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। तेष्वेव चिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समापते॥ २२४॥ तेषां चयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते। न तैरनभ्यनुज्ञाती धर्ममन्यं समाचरेत् ॥ २२९ ॥ त एव हि चयो लोकास्त एव चय आश्रमाः। त एव हि चयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयो ऽग्रयः॥ २३०॥ पिता वै गाईपत्योऽग्निमाताग्विदेखिएः स्मृतः। गुरुराहवनीयस्तु सामिनेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ चिष्वप्रमाद्यनेतेषु चौँ श्लोकान्विजयेहृही। दीयमानः स्ववपुषा देवविद्वि मोदते॥ २३२॥ इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्। गुरुषुष्रुषया लेव बसलोकं समश्नुते ॥ २३३ ॥ सर्वे तस्याहता धर्मा यस्येते चय आहताः। अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः॥ २३४॥ यावन्त्रयस्ते जीवेयुस्तावनान्यं समाचरेत्। तेष्वेव नित्यं शुष्ट्रषां कुर्यात्रियहिते रतः॥ २३५॥ तेषामनुपरोधेन पारच्यं यद्यदाचरेत्। तत्तविवेदयेत्रेभ्यो मनोवचनकर्मभिः॥ २३६॥ चिष्वेतेष्विति कृत्यं हि पुरुषस्य समायते। एष धर्मः परः साह्यादुपधर्माऽन्य उच्यते ॥ २३७ ॥

श्रद्धानः गुभां विद्यामाददीतावरादपि। अन्यादिप परं धर्म स्त्रीरत्नं दुष्कुलादिप ॥ २३८ ॥ विषादपमृतं याद्यं वालादपि सुभाषितम्। अमिनादपि सहुत्तममध्यादपि काञ्चनम् ॥ २३९ ॥ स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम्। शिल्पानि चाप्यदुष्टानि समादेयानि सर्वतः ॥ २४० ॥ अब्राह्मणाद्ध्ययनमापत्काले विधीयते। अनुवज्या च शुष्ट्राषा यावदध्ययनं गुरोः॥ २४१॥ नाबाद्यणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्। बाह्यणे चाननूचाने काङ्कन्गतिमनुत्तमाम् ॥ २४२ ॥ यदि त्वात्यिनाकं वासं रोचयेत गुरोः कुले। युक्तः परिचरेदेनमा शरीरिवमोक्ष्णात् ॥ २४३ ॥ आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुष्ट्रवते गुरुम्। स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम् ॥ २४४ ॥ न पूर्व गूरवे किंचिदुपकुर्वीत धर्मवित्। स्नास्यंसु गुरुणाज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्॥ २४५॥ क्षेत्रं हिरएयं गामश्रं छन्त्रोपानहमन्ततः। धान्यं वासांसि शाकं वा गुरवे प्रीतिमाहरेत्॥ २४६॥ आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुचे गुणान्विते। गुरुदारे सपिगडे वा गुरुवहृत्तिमाचरेत्॥ २४७॥

एतेष्वविद्यमानेषु स्थानासनिवहारवान्। प्रयुक्तानोऽग्निशुश्रूषां साधयेदेहमात्मनः॥ २४६॥ एवं चरित यो विप्रो बसचर्यमिविष्ठुतः। स गळत्युक्तमं स्थानं न चेहाजायते पुनः॥ २४९॥

॥ इति मानंवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते हितीयोऽध्यायः॥





षट्चिंशदान्दिकं चर्यं गुरा चैवेदिकं व्रतम्।
तद्धिकं पादिकं वा यहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥
वेदानधीत्य वेदी वा वेदं वापि यथाक्रमम्।
ऋविष्ठुतब्रह्मचर्या गृहस्थाश्रममावसेत् ॥ २ ॥
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः।
स्वित्वणं तल्प आसीनमह्येत्र्ययमं गवा ॥ ३ ॥
गुरुणानुमतः स्नाता समावृत्तो यथाविधि।
उद्यहेत दिजो भाया सवर्णा लक्ष्मणान्वताम् ॥ ४ ॥
असपिग्डा च या मातुरसगोचा च या पितुः।
सा प्रशस्ता दिजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ५ ॥
महान्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः।
स्वीसंबन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

हीनिकयं निष्पुरुषं निष्छन्दो रोमशार्शमम्। श्र्यामयाव्यपसारिश्विचकुष्टिकुलानि च ॥ ९ ॥ नो बहे कपिलां कत्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्। नालोमिकां नातिलोमां न वाचालां न पिङ्गलाम्॥ ৮॥ नर्श्वयुस्तदीनामीं नान्यपर्वतनामिकाम्। न पस्यहिप्रेषनामीं न विभीषणनामिकाम् ॥ ९॥ अयङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्। तनुलोमकेशदनाां मृडङ्गीमुडहेत् स्त्रियम्॥ १०॥ यस्यास्तु न भवेदु भाता न विज्ञायेत वा पिता। नोपयछेत तां प्राज्ञः पुचिकाधर्मशङ्कया ॥ ११ ॥ सवर्णाये विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि। कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः॥ १२॥ शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृता। ते च स्वा चैव राज्ञश्व ताश्व स्वा चायजन्मनः॥ १३॥ न बासण्यविययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः। किसमंश्विद्पि वृज्ञान्ते शूद्रा भार्यापदिश्यते ॥ १४ ॥ हीनजातिस्त्रयं मोहादुइहन्तो विजातयः। कुलान्येव नयन्याशु ससंतानानि शूद्रताम् ॥ १५ ॥ शूद्रावेदी पतत्यचेरुतथ्यतनयस्य च। शीनकस्य मुतोत्पत्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥

शुद्रां शयनमारोष बाह्यणी यात्यधीगतिम्। जनयिता मुतं तस्यां बाह्मएयादेव हीयते॥ १९॥ दैर्वापच्यातिथेयानि तत्रधानानि यस्य तु। नादिन पितृदेवास्तव च स्वर्गं स गर्छति ॥ १६ ॥ वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १९ ॥ चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्येह च हिताहितान्। अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ २०॥ बास्रो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः। गान्धर्वा राष्ट्रमञ्चेव पैशाचञ्चाष्टमोऽधमः॥ २१॥ यो यस्य धर्म्या वर्णस्य गुणदोषी च यस्य यो। तद्वः सर्वे प्रवस्थामि प्रसवे च गुणागुणान् ॥ २२ ॥ षडानुपूर्वा विप्रस्य स्वस्य चतुरोऽवरान्। विट्यूट्योस्तु तानेव विद्याह्यम्याच राष्ट्रसम्॥ २३॥ चतुरो बासगस्याद्यात्रशस्तान्कवयो विदुः। राष्ट्रमं स्वचियस्यैकमामुरं वैश्यशूद्रयोः ॥ २४ ॥ पञ्चानां तु चयो धर्म्या डावधर्म्या सृताविह। पैशाचश्वामुरश्चेव न कर्तव्यो कदाचन ॥ २५॥ पृथकपृथ्यवा मिश्री वा विवाही पूर्वचीदिती। गान्धर्वा राष्ट्रमञ्जेव धर्म्या स्वस्य तो स्मृतौ ॥ २६ ॥ आखाद्य चार्चियता च श्रुतशीलवते स्वयम्। आहूय दानं कन्याया बास्रो धर्मः प्रकी तितः ॥ २०॥ यज्ञे तु वितते सम्यगृतिजे कर्म कुर्वते। अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्म प्रचक्षते ॥ २६ ॥ एकं गोमियुनं हे वा वरादादाय धर्मतः। कन्याप्रदानं विधिवदार्घो धर्मः स उच्यते ॥ २० ॥ सहोभी चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य तु। कन्याप्रदानमभ्यर्चे प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३० ॥ ज्ञातिभ्यो द्रविणं दल्ला कन्याये चैव शक्तितः। कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ ३१ ॥ इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च। गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः ॥ ३२ ॥ हता छिच्चा च भिच्चा च कोशनीं रुद्तीं गृहात्। प्रसद्य कन्याहरणं राष्ट्रासो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ मुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रही यनीपगच्छति। स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः प्रथितो ऽष्टमः॥ ३४॥ अद्भिरेव दिजाग्याणां कन्यादानं प्रशस्यते। इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥ यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः। सर्वे शृगुत तं विपाः सम्यक्कीतयतो मम ॥ ३६ ॥

दश पूर्वापरान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम्। ब्रासीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन् ॥ ३७ ॥ दैवोढाजः मुतश्चैव सप्त सप्त परावरान्। आर्षोढाजः सुतस्त्रींस्त्रीन् षट् षद्वायोढजः सुतः ॥ ३৮ ॥ बासादिषु विवाहेषु चतुर्षेवानुपूर्वशः। ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ ३९ ॥ रूपसत्त्रगुणोपेता धनवन्तो यशस्वनः। पर्याप्रभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥ इतरेष्ववशिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः। जायनो दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मिडिषः मुताः ॥ ४१ ॥ अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरिनन्द्या भवति प्रजा। निन्दितैर्निन्दिता नृणां तसाबिन्द्यान्विवर्जयेत्॥ ४२॥ पाणियहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते। असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकर्मणि॥ ४३॥ शरः श्रुचियया याद्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया। वसनस्य दशा याद्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥ ऋतुकालाभिगामी स्यान्स्वदारनिरतः सदा। <mark>पर्ववर्जे व्रजेचैनां तड़तो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥</mark> ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां राचयः षोडण स्मृताः। चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सिंडगर्हितैः ॥ ४६ ॥

तासामाद्याश्वतससु निन्दितैकादशी च या। नयोदशी च शेषाः स्यूः प्रशस्ता दश राचयः ॥ ४७ ॥ युग्मामु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मामु राचिषु। तसाद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम् ॥ ४६ ॥ पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः। समेऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा श्रीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥ ४० ॥ निन्द्यास्वष्टामु चान्यामु स्त्रियो राचिषु वर्जयन्। ब्रह्मचार्येव भवति यच तचाष्रमे वसन् ॥ ५० ॥ न कन्यायाः पिता विद्यानगृह्तीयाच्छ्रत्कमणापि। गृह्मिन्ह गुल्कं लोभेन स्याचरोऽपत्यविकयी॥ ५१॥ स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः। नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्यधोगतिम्॥ ५२॥ आर्षे गोमियुनं गुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत्। अल्पोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः॥ ५३॥ यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विकयः। अहं एं तत्कुमारी णामानृशंस्यं च क्वलम् ॥ ५४ ॥ पितृभिश्रीतृभिश्चेताः पतिभिर्देवरैस्तथा। पूज्या भूषियतव्याश्व बहु कल्याग्मीपुनिः॥ ५५॥ यच नार्यसु प्रज्यनो रमनो तच देवताः। यनैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तवाफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥

शोचिना जामयो यच विनश्यत्याशु तत्कुलम्। न शोचिना तु यचैता वर्धते ति सर्वदा ॥ ५७ ॥ जामया यानि गेहानि शपन्यप्रतिपूजिताः। तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥ तसादेताः सदाभ्यच्या भूषणाद्धादनाश्नैः। भुतिकामिनरैर्नित्यं सत्कारेष्ट्रत्सवेषु च ॥ ५० ॥ संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ना भार्या तथेव च। यिसनेव कुले नित्यं कल्यागां तच वै ध्रुवम् ॥ ६० ॥ यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्। अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥ स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम्। तस्यां लरीचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च। कुलान्यकुलतां यान्ति बासणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥ शिल्पेन व्यवहारेण शुद्रापत्यैश्व केवलैः। गोभिरश्वेश्व यानेश्व कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥ अयाज्ययाजनिश्चेव नास्तिक्येन च कर्मणाम्। कुलान्याशु विनश्यिना यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ ६५॥ मन्त्रतस्तु समृडानि कुलान्यल्पधनान्यपि। कुलसंख्यां च गच्छिना कर्षेना च महद्यशः॥ ६६॥

वैवाहिकेऽयौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि। पञ्चयज्ञविधानं च पिक्तं चान्वाहिकीं गृही ॥ ६० ॥ पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषस्यूपस्करः। कराउनी चोद्कुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ॥ ६८ ॥ तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थे महिषिभिः। पज्व क्रप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ६० ॥ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पण्म्। होमो देवो बलिभातो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥ ७०॥ पञ्चेतान्यो महायज्ञाच हापयति शक्तितः। स गृहेऽपि वसिन्तियं सूनादोषेने लिप्यते॥ ७१॥ देवताति थिभृत्यानां पितृ णामात्मनश्च यः। न निर्वपति पञ्चानामुद्धसन्त स जीवति॥ ७२॥ अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च। बाह्म्यं हुतं प्राणितं च पञ्च यज्ञात्र्यच्छ्ते॥ ७३॥ जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः। बाह्म्यं दुतं द्विजाग्याचा प्राशितं पितृतर्पेणम् ॥ ७४ ॥ स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्देवे चैवेह कर्मणि। दैवे कर्माण युक्तो हि विभर्तीदं चराचरम् ॥ ७५ ॥ अयौ प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरनं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥

यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जीविना जनावः। तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमाः॥ ७७ ॥ यसात्रयोऽपात्रमिणो ज्ञानेनाचेन चान्वहम्। गृहस्थिरेव धार्यन्ते तसाज्ज्येष्ठाश्रमी गृही ॥ ७६ ॥ स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्ष्यमिन्छता। मुखं चेहे छता नित्यं योऽधार्या दुर्बलेन्द्रियैः ॥ ७० ॥ ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिश्ययस्तथा। आशासते कुटुिंबभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥ ५० ॥ स्वाध्यायेनाचयेतषोिन्होमेर्देवान्यथाविधि। पितृञ्छाडेन नृनचैभूतानि बलिकर्मणा॥ ४१॥ दद्यादहरहः श्राडमनाद्येनोदकेन वा। पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमाहरन् ॥ ५२ ॥ एकमणाश्येडिप्रं पिचर्थे पाञ्चयित्रके। न चैवाचाश्येत्कंचिडैश्वदेवं प्रति डिजम्॥ ५३॥ वैश्वदेवस्य सिडस्य गृह्येऽगौ विधिपूर्वकम्। आभ्यः जुर्यादेवताभ्यो बासणो होममन्वहम् ॥ ५४॥ अयेः सोमस्य चैवादी तयोश्चेव समस्तयोः। विश्वेषां चैव देवानां धन्वनारय एव च ॥ ५५ ॥ कुहै चैवानुमत्ये च प्रजापतय एव च। सह द्यावापृथियोश्व तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ५६ ॥

301-0.27

एवं सम्यग्घविहूंना सर्वेदिख् प्रदक्षिणम्। इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत्॥ ७७॥ मरुझ इति तु डारि हरेदप्स्वझ इत्यपि। वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत्॥ ५६॥ अञ्चली उच्छीषेके श्रिये कूर्याङ्गद्रकाल्ये तु पादतः। हालाहि बसवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्॥ ५९॥ विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो बलिमाकाश उन्धिपेत् । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च॥ ९०॥ पृष्ठवास्त्रुनि कुर्वीत बलिं सर्वाचभूतये। पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वे दक्षिणतो हरेत्॥ ७१॥ शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकेर्निवेपेद्भवि ॥ ९२ ॥ नि एवं यः सर्वभूतानि बासणी नित्यमचेति । स गन्छति परं स्थानं तेजीमूर्तिः पथर्जुना ॥ ९३ ॥ कुलैतइलिकमैंवमितिथिं पूर्वमाश्रयेत्। 🛒 🦰 🦮 🕬 भिक्षां च भिक्षवे दद्याडिधिवद्वसचारिगो॥ ९४॥ यत्प्रायफलमाप्रोति गां दत्त्वा विधिवद्गरीः। तत्पुरायफलमाप्नोति भिक्षां दत्त्वा हिजो गृही॥ ९५॥ भिक्षामणुद्रपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम् । 📁 📁 वेदतस्त्रार्थविदुषे बासणायोपपादयेत् ॥ ९६ ॥

नश्यिन हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्। भसीभूतेषु विप्रेषु मोहादत्तानि दातृभिः॥ ९७॥ विद्यातपःसमृडेषु हुतं विप्रमुखायिषु 🕒 👭 🕬 निस्तारयति दुर्गाच महतश्रेव किल्बिषात् ॥ ९६ ॥ संप्राप्ताय लितियये प्रद्द्यादासनोद्दे । अनं चैव यथाशिक्त सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ९९ ॥ शिलानपुञ्छतो नित्यं पञ्चामीनपि जुहृतः। सर्व मुकृतमादत्ते बासणोऽनर्चितो वसन् ॥ १०० ॥ तृणानि भूमिरुदकं वाकचतुर्थी च सूनृता। एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यनो कदाचन॥ १०१॥ एकराचं तु निवसन्नतिथित्रीसणः सृतः। अनित्यं हि स्थितो यसात्रसादितिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥ नैक्यामी समितिषं विष्रं सांगतिकं तथा । उपस्थितं गृहे विद्याद्वाया यत्राययोऽपि वा॥ १०३॥ उपासते ये गृहस्थाः परपात्रमवुद्धयः। तेन ते प्रेत्य पशुतां वजनयवाद्यदायिनाम् ॥ १०४ ॥ अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योद्यो गृहमेधिना काले प्राप्तस्वकाले वा नास्यानश्नगृहे वसेत्॥ १०५॥ न वै स्वयं तदश्रीयाद्तिथिं यन भोजयत्। धन्यं यशस्यमायुषं स्वर्यं चातिषिभोजनम् ॥ १०६ ॥

ञ्चासनावसथौ शय्यामनुबज्यामुपासनम् । 📨 🖂 🥦 उत्तमेषूत्रमं कुर्याडीने हीनं समे समम्॥ १०७॥ 💯 वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत्। 🕒 🥴 🥦 तस्यायनं यथाशिक प्रदेशान बलिं हरेत्॥ १०६॥ न भोजनार्थे स्वे विप्रः कुलगोचे निवेदयेत्। भोजनार्थे हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः॥ १००॥ न ब्राह्मणस्य लितियगृहे राजन्य उच्यते 🕮 🖂 🏗 वैश्यशूद्री सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११० ॥ यदि त्वतिथिधर्मेण श्र्वियो गृहमावजेत्। भूक्तवसु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्॥ १९१॥ वैश्यशूद्राविप प्राप्ती कुरुम्बेऽतिथिधर्मिणी । 🕾 🦰 भोजयेत्सह भृत्येस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन् ॥ ११२ ॥ 🎢 इतरानि संख्यादीन्संप्रीत्या गृहमागतान् । हिन्ती प्रकृत्याचं यथाशक्ति भोजयत्सह भायया ॥ ११३ ॥ मुवासिनीः कुमारीश्व रोगिणों गर्भिणीस्तथा। अतिथिभ्योऽय एवैतान्भोजयेदविचार्यन् ॥ ११४ ॥ अदस्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुङ्कोऽविचक्षणः। स भुजानी न जानाति श्वगृधेर्जेग्धिमात्मनः ॥ १९५ ॥ भूक्तवत्मु च विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि। भुजीयातां ततः पश्चादविशष्टं तु दंपती ॥ ११६ ॥

देवानृषीन्मनुषांश्व पितृन्गृह्याश्व देवताः। पूज्यित्वा ततः पश्चाहृहस्यः शेषभुग्भवेत् ॥ १९९ ॥ अघं स केवलं भुङ्के यः पचत्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्तं विधीयते ॥ ११८ ॥ राजर्विकसातकगुरुत्रियश्वशुरमातुलान्। अर्हयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥ ११९॥ राजा च श्रीचियश्रीव यज्ञकर्मग्युपस्थिते। मधुपर्केण संपूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थितिः॥ १२०॥ सायं तन्नस्य सिडस्य पत्न्यमन्त्रं बलिं हरेत्। वैश्वदेवं हि नामैतत्सायंप्रातर्विधीयते ॥ १२१ ॥ पितृयज्ञं तु निर्वर्त्यं विप्रश्वन्द्रश्चयेऽग्निमान्। पिग्डान्वाहार्यकं श्राइं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ १२२ ॥ पितृणां मासिकं श्राह्मन्वाहांये विदुर्वधाः। तदामिषेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३ ॥ तच ये भोजनीयाः स्यूर्ये च वर्ज्या दिजोत्तमाः। यावनाश्चेव येश्वाचेस्तात्रवस्याम्यशेषतः॥ १२४॥ हो दैवे पितृकृत्ये चीनेकैकमुभयच वा। भोजयेत्मुसमृडोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे॥ १२५॥ सिन्कयां देशकाली च शीचं ब्राह्मणसंपदः। पञ्चेतान्विस्तरो हिना तसाचेहेत विस्तरम् ॥ १२६ ॥

प्रियता प्रेतकृत्येषा पित्र्यं नाम विधुक्षये। तिसन्युक्तस्यैति नित्यं प्रेतकृत्यैव लौकिकी ॥ १२७ ॥ श्रीचियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः। अहंत्रमाय विप्राय तसी दत्तं महाफलम् ॥ १२५ ॥ एकैकमिप विद्यांसं दैवे पित्रों च भोजयेत्। पुष्कलं फलमाप्रोति नामन्त्रज्ञान्बहूनपि ॥ १२९ ॥ 📉 द्रादेव परीश्चेत ब्राह्मणं वेदपारगम्। तीर्थं तडव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः॥ १३०॥ सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र भुञ्जते। एकस्तान्मन्त्रविस्रीतः सर्वानर्हति धर्मतः॥ १३१॥ ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च। न हि हस्तावमृग्दिग्धी रुधिरेखैव शुध्यतः ॥ १३२ ॥ यावतो यसते यासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्। तावतो यसते प्रेत्य दीप्ताञ्छूलर्छ्ययोगुडान् ॥ १३३ ॥ ज्ञाननिष्ठा दिजाः केचित्रपोनिष्ठास्तथापरे। तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्त्रचैव च ॥ १३४ ॥ ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः। ह्यानि च यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वेपि ॥ १३५ ॥ अश्रीवियः पिता यस्य पुत्रः स्याहेदपारगः। अश्रीनियो वा पुनः स्यात्पिता स्याडेट्पारगः॥ १३६॥

ज्यायांसमनयोर्विद्याद्यस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता। मन्त्रसंपूजनार्थं तु सत्कारमितरोऽहैति ॥ १३७ ॥ न श्राडे भोजयेन्मिनं धनैः कार्याऽस्य संयहः। नारिं न मिनं यं विद्यात्तं श्राहे भोजयेद्विजम् ॥ १३६॥ यस्य मित्रप्रधानानि श्राडानि च ह्वींषि च। तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राडेषु च हिनःषु च ॥ १३९ ॥ यः संगतानि कुरुते मोहाच्छाडानि मानवः। स स्वर्गाच्यावते लोकाच्छाडमित्रो डिजाधमः॥ १४०॥ संभोजनी साभिहिता पैशाची दक्षिणा डिजैः। इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवैकवेश्मनि ॥ १४१ ॥ यथेरिणे बीजमुप्ता न वप्ता लभते फलम्। तथानृचे हिवर्दस्या न दाता लभते फलम् ॥ १४२ ॥ दातृत्र्यतियहीतृंश्व कुरुते फलभागिनः। विदुषे दक्षिणां दस्ता विधिवामेन्य चेह च ॥ १४३ ॥ कामं श्राडेऽचयेन्मिचं नाभिरूपमिष तिरम्। डिषता हि हविभूक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥ १४४ ॥ यत्नेन भोजयेच्छाडे बहुचं वेदपारगम्। शाखान्तगमथाध्वंयु इन्दोगं वा समाप्तिकम् ॥ १४५ ॥ एषामन्यतमो यस्य भुज्जीत श्राहमर्चितः। पितृणां तस्य तृप्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी ॥ १४६॥ एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने ह्यक्ययोः। **अनुकल्पस्तयं ज्ञेयः सदा सङ्गिरनृष्टितः॥ १४**९ ॥ मातामहं मातुलं च स्वस्रीयं श्वशूरं गुरुम् । दौहित्रं विरुपतिं बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत्॥ १४५॥ न ब्राह्मणं परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्। पिच्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः॥ १४९ ॥ ये स्तेनाः पतिताः क्षीबा ये च नास्तिकवृत्तयः। तान्हव्यकव्ययोर्विप्राननहीन्मनुरब्रवीत् ॥ १५० ॥ जिटलं चानधीयानं दुर्बलं कितवं तथा। याजयिन च ये पूर्गास्तांश्व श्राहे न भोजयेत्॥ १५१॥ चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा। विपर्णेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युर्हेव्यक्ययोः ॥ १५२ ॥ प्रेषो यामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदनाकः। प्रतिरोडा गुरोश्चेव त्यक्तामिर्वार्धेषिस्तथा ॥ १५३॥ यक्ष्मी च पशुपालश्व परिवेत्ता निराकृतिः। बस्रिड्र परिवित्तिश्व गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥ कुशीलवोऽवकीणीं च वृषलीपतिरेव च। पौनर्भवश्व काराश्व यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ १५५ ॥ भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा। शूद्रिष्यो गुरुष्टेव वाग्दुष्टः कुराडगोलको ॥ १५६ ॥ 🤫

अकारणे परित्यक्ता मातापिचीर्गुरीस्तथा। बाह्मियानिश्व संबन्धेः संयोगं पतितर्गतः॥ १५७॥ ञ्चागारदाही गरदः कुराडाशी सोमविकसी। समुद्रयायी वन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ १५৮॥ पिचा विवद्मानश्च कितवी मद्यपस्तथा। पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥ धनुः शराणां कर्ता च यश्वायेदिधिषूपतिः। मिनधुग्द्यूतवृतिश्व पुनाचार्यस्तथैव च ॥ १६० ॥ भामरी गराडमाली च श्विचयो पिशुनस्तथा। उन्मत्तोऽत्यश्च वज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१ ॥ हिस्तगोऽश्वोष्ट्रदमको नस्रचैयश्व जीवति। पिक्षिणां पोषको यश्च युडाचार्यस्तथैव च ॥ १६२ ॥ स्रोतसां भेदकश्चिव तेषां चावरणे रतः। गृहसंवेशको टूतो वृक्षारोपक एव च॥ १६३॥ प्रवकीडी प्रयेनजीवी च कन्यादूषक एव च। हिंस्रो वृषलवृत्तिश्व गणानां चैव याजकः ॥ १६४ ॥ आचारहीनः क्षीबश्च नित्यं याचनकस्तथा। कृषिजीवी श्वीपदी च सिक्किनिदत एव च ॥ १६५॥ ऋौरिअको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा। प्रेतनियातकश्चेव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥

एतान्विगहिताचारानपाङ्क्तेयान्डिजाधमान्। **डिजातिप्रवरी विडानुभयच विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥** ब्राह्मणो ह्यनधीयानस्तृणागिरिव शाम्यति। तसी हवां न दातवां न हि भसनि हूयते ॥ १६६ ॥ अपाङ्क्यदाने यो दातुर्भवत्यूर्ध्व फलोदयः। दैवे कर्मणि पिच्ये वा तं प्रवस्थाम्यशेषतः॥ १६९॥ अवतेर्यद्विजेर्भुक्तं परिवेचादिभिस्तथा। अपाङ्केयेयदन्येश्व तहै रक्षांसि भुज्जते॥ १९०॥ दारागिही चसंयोगं कुरुते योऽयजे स्थिते। परिवेत्रा स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः॥ १९१॥ परिवित्तिः परीवेत्रा यया च परिविद्यते। सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः॥ १७२॥ भातुर्मृतस्य भायायां योऽनुरज्येत कामतः। धर्मेगापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १९३ ॥ परदारेषु जायेते ही सुती कुराइगीलकी। पत्यौ जीवति कुराइस्तु मृते भर्तरि गोलकः ॥ १७४ ॥ तौ तु जातौ परश्चेचे प्राणिनौ प्रत्य चेह च। दत्तानि हव्यकव्यानि नाश्येते प्रदायिनाम् ॥ १९५ ॥ अपाङ्क्यो यावतः पाङ्क्यान्भुज्ञानाननुपश्यति। तावतां न फलं प्रेत्य दाता प्राप्नीति बालिशः॥ १७६॥

वीस्थान्धो नवतेः काणः षष्टेः श्विची शतस्य तु। पापरोगी सहसस्य दातुनाशयते फलम्॥ १९९॥ यावतः संस्पृशेदङ्गेर्बासणाञ्छूद्याजनः। तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौर्तिकम् ॥ १७६ ॥ वेदविचापि विप्रोऽस्य लोभाकृत्वा प्रतियहम्। विनाशं वजित श्रिप्रमामपाचिमवास्मसि ॥ १९९ ॥ सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूर्यशोणितम्। नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वार्धेषी ॥ १५० ॥ यतु वाणिजिके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत। भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पौनर्भवे डिजे ॥ १५१ ॥ इतरेषु त्वपाङ्क्येषु यथोदिष्टेष्वसाधुषु । मेदोऽसङ्मांसमज्जास्य वदन्यनं मनीिषणः॥ १৮२॥ अपाङ्क्योपहता पङ्किः पाव्यते यैर्डिजोत्तमैः। तानिबोधत कार्त्स्येन हिजाग्यान्पङ्किपावनान्॥ १८३॥ अग्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। श्रीचियान्वयजाश्रीव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः ॥ १५४ ॥ विणाचिकेतः पञ्चामिस्त्रिमुपर्णः षडङ्गवित्। ब्रह्मदेयानुसंतानी ज्येष्ठसामग एव च ॥ १६५ ॥ वेदार्थवित्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः। श्तायुश्चेव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः ॥ १५६ ॥

पूर्वेद्युरपरेद्युवा श्राडकर्मग्युपस्थिते। निमन्त्रयीत च्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान् ॥ १५९ ॥ निमन्त्रितो डिजः पित्रये नियतात्मा भवेत्सदा। न च च्छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राइं च तद्भवेत्॥ १५५॥ निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठनि तान्डिजान्। वायुवचानुगळिना तथासीनानुपासते॥ १५०॥ केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये विजोत्तमः। कथंचिद्यतिकामन्पापः सूकरतां वजेत्॥ १९०॥ आमन्त्रितस्त यः श्राडे वृषल्या सह मोदते। दातुर्यहुष्कृतं किंचित्रत्मं प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥ अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिगः। न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥ यसादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामपशेषतः। ये च यैरुपचर्याः स्युर्नियमस्तान्तिबोधत ॥ १९३॥ मनोहैंग्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः मुताः। तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः सृताः ॥ १९४ ॥ विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः सृताः। अभिष्वात्ताश्व देवानां मारीच्या लोकविश्वताः॥ १९५॥ दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वारगरक्षसाम्। मुपर्णिकंनराणां च सृता बर्हिषदोऽचिजाः॥ १९६॥

सोमपा नाम विप्राणां स्वियाणां हविभूजः। वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः॥ १९७॥ सोमपास्त्र कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः। पुलस्यस्याज्यपाः पुत्रा विसष्टस्य मुकालिनः॥ १९५॥ अनिपदग्धामिदग्धान्काव्यान्बर्हिषदस्तथा। अग्रिष्वात्तांश्व सौम्यांश्व विप्राणामेव निर्दिशेत्॥ १९९॥ य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः। तेषामपीह विज्ञेयं पुचपौचमनन्तकम् ॥ २००॥ शृषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः। देवेभ्यश्व जगत्मर्वे चरं स्थाखनुपूर्वेशः॥ २०१॥ राजतेभाजनेरेषामथवा रजतान्वितः। वार्यपि श्रद्धया दत्तमश्र्यायोपकल्पते॥ २०२॥ देवकार्याद्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते। दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाणायनं सृतम् ॥ २०३ ॥ तेषामारस्रभूतं तु पूर्व दैवं नियोजयेत्। रक्षांसि विप्रह्नुम्पन्ति श्राह्मारक्षवर्जितम् ॥ २०४ ॥ दैवाद्यनां तदीहेत पित्राद्यनां न तद्भवेत्। पित्राद्यनां त्वीहमानः श्चिप्रं नश्यति सान्वयः ॥ २०५ ॥ शूचिं देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्। दिक्षिणाप्रवर्णं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत्॥ २०६॥

अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि। विविक्तेषु च तुष्पन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०९ ॥ आसनेषूपक्रप्रेषु वर्हिषात् पृथकपृथक्। उपस्पृष्टोदकान्सम्यग्विप्रांस्तानुपवेशयेत्॥ २०६॥ उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्। गन्धमाल्यैः मुरभिभिरचयेदेवपूर्वकम् ॥ २०९ ॥ तेषामुद्कमानीय सपविचांस्तिलानपि। अयो कुर्यादनुज्ञातो बाहगो बाह्यगैः सह ॥ २१० ॥ अग्रैः सोमयमाभ्यां च कृतायायनमादितः। हिवदानेन विधिवत्पश्चात्मंतर्पयेत्पितृन्॥ २९९॥ अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवीपपादयेत्। यो ह्याप्यः स दिजो विप्रैर्मन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥ अक्रोधनान्पुप्रसादान्वदन्येतान्पुरातनान्। लोकस्यापायने युक्ताञ्छा इदेवान्डिजोत्तमान् ॥ २१३॥ अपसव्यमग्री कृता सर्वमावृत्परिक्रमम्। अपसब्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि॥ २१४॥ चींस्तु तसाडविःशेषात्पिगडान्कृता समाहितः। श्रीदकेनैव विधिना निर्वपेद्षिणामुखः॥ २१॥॥ न्युष पिग्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्। तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याह्मेपभागिनाम् ॥ २१६ ॥

आचम्योदकपरावृत्य चिरायम्य शनैरसून्। षड़तूंश्व नमस्कुर्यात्पितृनेव च मन्त्रवत् ॥ २१७ ॥ उदकं निनये छेषं शनैः पिगडान्तिके पुनः। अवजिघेच तान्पिग्डान्यथा न्युप्तान्समाहितः॥ २१८॥ पिगडेभ्यः स्वल्यिकां माचां समादायानुपूर्वेशः। तानेव विप्रानासीनान्विधिवत्पूर्वमाश्येत् ॥ २१९ ॥ धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत । विप्रवहापि तं श्राह्वे स्वकं पितरमाश्रयेत् ॥ २२० ॥ पिता यस्य तु वृत्तः स्याज्जीवेद्वापि पितामहः। पितुः स नाम संकीर्त्यं कीर्तयेत्रपितामहम् ॥ २२१ ॥ पितामहो वा तच्छ्राडं भूज्जीतत्यववीन्मनः। कामं वा समनुद्धातः स्वयमेव समाचरेत् ॥ २२२ ॥ तेषां दस्ता तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्। तित्परारायं प्रयच्छेतु स्वधेषामस्तिति बुवन् ॥ २२३ ॥ पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम्। विप्रान्तिके पितृन्ध्यायञ्छनकैरुपनिक्षिपेत् ॥ २२४ ॥ उभयोईस्तयोमुक्तं यदचमुपनीयते। तिबप्रलुम्पन्यसुराः सहसा दृष्टचेतसः॥ २२५॥ गुणांश्व सूपशाकाद्यान्पयो दिध घृतं मधु। विन्यसेत्रयतः पूर्वं भूमावेव समाहितः॥ २२६॥

भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च। हृद्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभी शि च ॥ २२७ ॥ उपनीय तु तत्सर्वे शनकेः सुसमाहितः। परिवेषयेत्रयतो गुणान्सर्वात्रचोदयन् ॥ २२८॥ नाष्ट्रमापातयेज्ञातु न कुप्येचानृतं वदेत्। न पादेन स्पृशेदनं न चैतदवधूनयेत्॥ २२९॥ अख्रु गमयति प्रेतान्कोपो ऽरीननृतं शुनः। पादस्पर्शसु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम् ॥ २३० ॥ यद्यद्रोचेत विप्रभ्यस्तत्तद्द्यादमस्मरः। बसोद्याश्व कथाः कुर्यात्मितृणामेतदीप्सितम् ॥ २३१ ॥ स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्रये धर्मशास्त्राणि चैव हि। आर्खानानीतिहासांश्व पुराणानि खिलानि च॥ २३२॥ हर्षयेद्वासणांसुष्ठी भीजयेचाशनं शनैः। अन्नाद्येनासकृचैतान्गुणैश्व परिचोदयेत् ॥ २३३ ॥ वतस्थमपि दौहिचं श्राडे यत्नेन भीजयेत्। कृतपं चासनं दद्याज्ञिल्याविकरेन्महीम् ॥ २३४ ॥ नीणि श्राडे पविनाणि दौहिनः कुतपिस्तलाः। वीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमकोधमत्रराम् ॥ २३५ ॥ अत्यूषां सर्वमनं स्याङ्गुञ्जीरंश्वेव वाग्यताः। न च हिजातयो ब्रुयुदाचा पृष्टा हिव्यूगान् ॥ २३६ ॥

यावदूष्मा भवत्यचे यावदन्नन्ति वाग्यताः। तावदश्रन्ति पितरी यावचीक्ता हविर्मुणाः ॥ २३७ ॥ यहेष्टितिश्रा भुङ्के यहुङ्के दक्षिणामुखः। सोपानलम्ब यद्गुङ्के तहै रह्यांसि भुज्जते॥ २३६॥ चाराडालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथेव च। रजस्वला च षराढश्च नेश्चेरवश्नती हिजान्॥ २३९॥ होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीस्थते। दैवे हिविषि पिच्ये वा तह्न छत्ययथातथम् ॥ २४० ॥ घार्णेन सूकरो हिना पश्चवातेन कुकुटः। श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरवर्णजः॥ २४१॥ खञ्जो वा यदि वा काणी दातुः प्रेष्यो ऽपि वा भवेत । हीनातिरिक्तगाची वा तमयपनयेत्रतः॥ २४२॥ बाह्यणं भिष्ठ्यं वापि भोजनार्धमुपस्थितम्। ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ ॥ मार्ववर्णिकमन्नाद्यं संनीयाष्ट्राच्य वारिणा। समुत्मृजेङ्गुक्तवतामयतो विकित्सुवि॥ २४४॥ असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्। उच्छिष्टं भागधेयं स्याहर्भेषु विकिरश्च यः॥ २४५॥ उद्धेषणं भूमिगतमजिह्यस्याग्रुटस्य च। दासवर्गस्य तित्यचे भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥

असपिग्डिकयाकर्म डिजातेः संस्थितस्य च। अदैवं भोजयेच्छाडं पिग्डमेकं च निर्वपेत्॥ २४७॥ सहिपराडिकयायां तु कृतायामस्य धर्मतः। अनयैवावृता कार्यं पिग्डनिर्वपगं मुतैः ॥ २४६ ॥ श्राइं भुक्ता य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयन्छति। स मूढो नरकं याति कालसूचमवाकिशराः॥ २४९॥ श्राडभुग्वृषलीतत्यं तदहर्यीऽधिगन्छति। तस्याः पुरीषे तं मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥ पृष्टा स्वदितमित्येवं तृप्तानाचामयेत्रतः। ञ्चाचान्तांश्वानुजानीयादिभतो रम्यतामिति॥ २५१॥ स्वधास्त्रित्येव तं ब्रुयुक्रीसणास्तदनन्तरम्। स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्वेषु पितृकर्ममु ॥ २५२ ॥ ततो भुक्तवतां तेषामचशेषं निवेदयेत्। यथा ब्रुयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्तु तैर्डिजैः॥ २५३॥ पिच्ये स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठे तु सुशृतम्। संपन्नमित्यभ्युदये दैवे रोचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ अपराह्मस्या दभा वासुसंपादनं तिलाः। मृष्टिर्मृष्टिर्विजाश्वाग्याः श्राबकमेमु संपदः ॥ २५५ ॥ दभाः पवित्रं पूर्वाह्लो हिवणारि च सर्वशः। पविचं यच पूर्वीक्तं विज्ञेया हव्यसंपदः ॥ २५६ ॥

मुन्यनानि पयः सोमो मांसं यचानुपस्कृतम्। अक्षारलवर्णं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५९ ॥ विमृज्य बाह्मणांस्तांस्तु प्रयतो वाग्यतः शुचिः। दिश्चिणां दिश्माकाङ्कन्याचेतेमान्वरान्पितृन् ॥ २५४ ॥ दातारी नोऽभिवर्धनां वेदाः संततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्बहु देयं च नोऽस्त्रित ॥ २५९॥ एवं निवेपणं कृता पिगडांस्तांस्तदननारम्। गां विप्रमजमियं वा प्राश्येदपु वा क्षिपेत् ॥ २६० ॥ पिगडनिवेपगं केचित्परस्तादेव कुर्वते। वयोभिः खादयन्यन्ये प्रक्षिपन्यनलेऽपु वा ॥ २६१ ॥ पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा। मध्यमं तु ततः पिग्रमद्यात्मम्यक् सुतार्थिनी ॥ २६२ ॥ आयुष्मनां मुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्। धनवनां प्रजावनां साह्यिकं धार्मिकं तथा ॥ २६३ ॥ प्रशाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्। ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दस्ता बान्धवानिप पूजयेत् ॥ २६४ ॥ उच्छेषणं तु तित्तिष्ठद्याविद्या विसर्जिताः। ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मी व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥ हवियेचिरराचाय यचानन्याय कल्पते। पितृभ्यो विधिवद्त्तं तत्रवस्याम्यशेषतः॥ २६६॥

तिलैबीहियवैभीषैरिद्विभूलफलेन वा। दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्यितरो नृणाम् ॥ २६७ ॥ डौ मासौ मत्यमांसेन चीन्मासान्हारिखेन तु । श्रीरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनेह पन्न वै॥ २६४॥ षरमासाञ्छागमांसेन पार्षतेनेह सप्त वै। अष्टावैणेयमांसेन रीरवेण नवैव तु ॥ २६० ॥ दश मासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषेः। श्राकूर्मयोमींसेन मासानेकादशैव तु ॥ २०० ॥ संवत्सरं तु गव्येन प्यसा पायसेन वा। वाधीणसस्य मांसेन तृप्तिद्वादशवार्षिकी ॥ २७१ ॥ कालशाकं महाशस्कः खड्गलोहामिषं मधु। ञ्चानन्यायैव कल्पनो मुन्यन्नानि च सर्वशः॥ २७२॥ यत्तिंचिन्मधूसंमित्रं प्रदद्यातु चयोदशीम्। तद्यक्षयमेव स्याइषामु च मघामु च ॥ २७३ ॥ अपि नः स कुले भूयाद्यो नो दद्याच्ययोदशीम्। पायसं मधुसपिभ्यां प्राक्छाये कुज्जरस्य च ॥ २०४ ॥ यद्यद्दाति विधिवत्सम्यक् श्रद्धासमन्वितः। तत्रत्पितृणां भवति परचानन्तमस्ययम् ॥ २९५ ॥

कृष्णपक्षे दशम्यादी वर्जियता चतुर्दशीम्। श्राडे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥ युष्यु कुर्वन्दिनर्क्षेषु सर्वान्कामान्समश्रुते। अयुखु तु पितृनर्चत्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ २०० ॥ यथा चैवापरः पक्षः पुर्वपक्षाडिशिष्यते। तथा श्राइस्य पूर्वाह्णादपराह्णी विशिष्यते॥ २९४॥ प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा। पित्रमा निधनात्कार्ये विधिवद्भेपाणिना ॥ २७९ ॥ राची श्राइं न कुर्वीत राष्ट्रांसी कीर्तिता हि सा। संध्ययोरभयोश्वेव सूर्ये चैवाचिरोदिते॥ २५०॥ अनेन विधिना श्राइं चिरन्दस्येह निर्वपेत्। हेमनायीष्मवर्षामु पाञ्चयज्ञिकमन्वहम् ॥ २५१ ॥ न पैतृयज्ञिको होमो लौकिकेऽग्रौ विधीयते। न दर्शन विना श्राह्माहितायेर्डिजन्मनः॥ २५२॥ यदेव तर्पयत्यद्भिः पितृन्साला डिजोत्तमः तेनैव सर्वमाप्नोति पितृयज्ञित्रयाफलम् ॥ २५३॥ वसून्वदिन तु पितृनुद्रांश्वेव पितामहान्। प्रिपतामहांस्त्रथादित्याञ्छूतिरेषा पुरातनी ॥ २५४ ॥

विघमाणी भवेत्रित्यं नित्यं चामृतभोजनः। विघमं भुक्तणेषं तु यज्ञणेषमणामृतम्॥ २६५॥ एतडो ऽभिहितं सर्वे विधानं पाज्ययिज्ञकम्। डिजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति॥ २६६॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते तृतीयो उध्यायः॥





चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ दिजः। बितीयमायुषो भागं कृतदारी गृहे वसेत्॥ १॥ अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। या वृत्तिस्तां समास्थाय विष्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ यात्रामात्रप्रसिद्धार्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितेः। अक्षेत्रेन गरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्॥ ३॥ ऋतामृताभ्यां जीवेतु मृतेन प्रमृतेन वा। सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥ ४ ॥ ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्। मृतं तु याचितं भेद्यं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ ५॥ सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते। सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥ नुसूलधान्यको वा स्यानुम्भीधान्यक एव वा। चहैहिको वापि भवेदस्रस्तिक एव वा॥ ९॥

चतुर्णामपि चैतेषां विजानां गृहमेधिनाम्। ज्यायान्परः परी ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः॥ ৮॥ षद्भर्में को भवत्येषां चिभिरन्यः प्रवर्तते । डाभ्यामेकश्वतूर्यस्तु ब्रह्मसत्त्रेण जीवति ॥ ९ ॥ वर्तयंश्व शिलोञ्छाभ्यामगिहोचपरायणः। इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥ १० ॥ न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन। अजिसामगरां गुडां जीवेद्वासगजीविकाम् ॥ ११॥ संतोषं परमास्थाय मुखार्थी संयतो भवत्। मंतोषमूलं हि मुखं दुःखमूलं विपययः ॥ १२॥ अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको हिजः। स्वर्यायुषयशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्॥ १३॥ वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रतः। ति कुर्वन्यथाशिक्त प्राप्नोति परमां गतिम्॥ १४॥ नेहेताथात्रसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा। न कल्पमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः॥ १५॥ इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः। अतिप्रसित्तं चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत्॥ १६॥ सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः। यथातथाध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता॥ १९॥

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च। वेषवाग्वुडिसारूयमाचरन्विचरेदिह ॥ १৮ ॥ वृडिवृडिकराएयाशु धन्यानि च हितानि च। नित्यं शास्त्राएयवेद्येत निगमांश्वेव वैदिकान् ॥ १९ ॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति। तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते॥ २०॥ ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा। नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्॥ २१॥ एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदो जनाः। अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुद्धति॥ २२॥ वाच्येके जुद्धित प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा। वाचि प्राणे च पश्यनो यज्ञनिवृत्तिमक्ष्याम् ॥ २३ ॥ ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्येतिर्भेषेः सदा। ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥ २४ ॥ अियहाचं च जुहुयादाद्यनो द्युनिशोः सदा। दर्शन चार्धमासाना पौर्णमासेन चैव हि॥ २५॥ सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्नन्ते विजोऽध्यरैः। पशुना ह्ययनानो तु समान्ते सौमिकैमें कैः ॥ २६ ॥ नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चायिमान्डिजः। नवान्मद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः॥ २०॥

नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुह्येन चाग्रयः। प्राणानेवातुमिच्छिना नवान्नामिषगिधनः ॥ २६ ॥ ञ्चासनाशनशय्याभिरिङ्गमूलफलेन वा। नास्य कश्चिबसेहेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः॥ २०॥ पाषिराउनो विकर्मस्थान्बैडालव्रतिकाञ्छठान्। हैतुकान्बकवृत्तींश्व वाङ्माचेणापि नार्चयेत्॥ ३०॥ वेदविद्यावतस्नाताञ्छोचियानगृहमेधिनः। पूजयेडव्यक्वयेन विपरीतांसु वर्जयेत्॥ ३१॥ शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना। संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥ राजतो धनमन्विद्धेत्संसीदन्स्नातकः खुधा। याज्यान्तेवासिनोवापि न लन्यत इति स्थितिः ॥ ३३ ॥ न सीदेत्सातको विप्रः खुधा शक्तः कथंचन। न जीर्णमलवडासा भवेच विभवे सित ॥ ३४ ॥ क्रप्रकेशनखश्मश्रुदीनाः शुक्कासरः श्रुचिः। स्वाध्याये चैव युक्तः स्यानित्यमात्महितेषु च ॥ ३५ ॥ वैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमगडलूम्। यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रीको च कुराडले ॥ ३६ ॥ नेक्षेतोद्यनामादित्यं नास्तं यानां कदाचन। नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम् ॥ ३७ ॥

न लङ्घयेहत्सतन्त्रीं न प्रधावेच वर्षति। न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥ ३६ ॥ मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्। प्रदिश्यानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्व वनस्पतीन् ॥ ३९ ॥ नोपगच्छेत्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने। समानश्यने चैव न श्यीतं तया सह ॥ ४० ॥ रजसाभिष्रुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः। प्रज्ञा तेजी बलं चक्षुरायुश्चिव प्रहीयते॥ ४१॥ तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिष्रुताम्। पद्मा तेजी बलं चक्षुरायुष्टीव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥ नाश्रीयाद्वार्यया साधं नैनामी खेत चाश्रतीम्। ख्वतीं जृम्भमाणां वा न चामीनां यथामुखम् ॥ ४३ ॥ नाज्ञयलीं स्वके नेचे न चाभ्यक्तामनावृताम्। न पश्येत्रसवन्तीं च तेजस्कामी दिजोन्नमः ॥ ४४ ॥ नाचमद्यादेववासा न नगः स्नानमाचरेत। न मूचं पिथ कुर्वीत न भस्मिन न गोवजे॥ ४५॥ न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते। न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ न ससत्त्रेषु गर्तेषु न गळ्जापि च स्थितः। न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥

वाय्विपविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः। न कदाचन कुर्वीत विएम्चस्य विसर्जनम् ॥ ४५ ॥ तिरस्कृत्योचरेलाष्टं लोष्टं पत्तं तृणानि च। नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुरिखतः॥ ४९॥ मूनोचारसमुत्सर्गे दिवा कुर्यादुदङ्मुखः। दिश्चणाभिमुखो राचौ संध्ययोश्व यथा दिवा॥ ५०॥ छायायामन्थकारे वा राचावहनि वा डिजः। यथामुखमुखः कुर्यात्राणाबाधभयेषु च ॥ ५१ ॥ प्रत्यिय प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकिं जम्। प्रतिगु प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः॥ ५२॥ नाग्निं मुखेनोपधमेन्नगां नेह्येत च स्त्रियम्। नामेध्यं प्रश्चिपेदग्री न च पादी प्रतापयेत्॥ ५३॥ अधस्तानोपद्ध्याच न चैनमभिलङ्घयेत्। न चैनं पादतः कूर्याच प्राणाबाधमाचरेत्॥ ५४॥ नाश्रीयात्संधिवेलायां न गच्छेचापि संविशेत्। न चैव प्रलिखेडूमिं नात्मनोऽपहरेत्स्जम् ॥ ५५ ॥ नापु मूचं पुरीषं वा ष्टीवनं वा समुत्मृजेत्। अमध्यलिप्रमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा ॥ ५६ ॥ नैकः शून्यगृहे स्वणाच श्रेयांसं प्रबोधयेत्। नीदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ॥ ५७ ॥

अग्नागारे गवां गोष्ठे बाह्मणानां च संनिधी। स्वाध्याये भोजने चैव दिख्यां पाणिमुद्धरेत ॥ ५६ ॥ न वारयेहां धयनीं न चाचछीत कस्यचित। न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद्दर्शयेड्रुधः ॥ ५० ॥ नाधार्मिके वसेह्रामे न व्याधिबहुले भृशम्। नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्॥ ६०॥ न शूद्राज्ये निवसेनाधार्मिकजनावृते। न पाषिराडजनाकान्ते नोपसृष्टेऽन्यजैर्नृभिः ॥ ६१ ॥ न भुजीतोडृतस्रेहं नातिसीहित्यमाचरेत । नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥ ६२ ॥ न जुर्वीत वृथा चेष्टां न वार्यञ्जलिना पिबेत्। नोत्सङ्गे भक्षयेद्रक्षाच जातु स्यात्कृत्हली ॥ ६३ ॥ न नृत्येचैव च गायेच वादिचाणि वादयेत। नास्फीटयेन च स्वेडेन च रक्ती विरावयेत्॥ ६४॥ न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिद्पि भाजने। न भिन्नभाग्डे भुज्जीत न भावप्रतिदृषिते ॥ ६५ ॥ उपानहीं च वासश्च धृतमन्यैर्न धारयेत्। उपवीतमलंकारं सजं करकमेव च ॥ ६६॥ नाविनीतेर्वजेड्नुर्यैर्न च खुद्याधिपीडितैः। न भिन्नशृङ्गाि खुरैन बालिधिविरूपितैः ॥ ६० ॥

विनीतेस्तु वजेनित्यमाशुगैर्लक्षणान्वितः। वर्णक्पोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्भृशम् ॥ ६५ ॥ बालातपः प्रेतधूमी वर्ज्यं भिन्नं तथासनम्। न क्थिन्द्याचषलोमानि दन्तैर्नोत्पाटयेचखान् ॥ ६० ॥ न मृल्लोष्टं विमृद्गीयाच च्छिन्द्यालरजैस्तृणम्। न कर्म निष्फलं कुरीनायत्याममुखीदयम्॥ ७०॥ लोष्टमर्दी तृणछेदी नखखादी च यो नरः। स विनाशं वजत्याशु सूचको ऽशुचिरेव च॥ ७१॥ न विगृह्य कथां कुर्याइहिमाल्यं न धारयेत्। गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथैव विगहितम् ॥ ७२ ॥ अहारेण च नातीयाह्रामं वा वेश्म वावृतम्। राचौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्॥ ७३॥ नाष्टीः कीडेन्कदाचिच स्वयं नोपानहीं हरेत्। श्यनस्थो न भुज्जीत न पाणिस्थं न चासने॥ १४॥ सर्वे च तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमयं प्रति। न च नमः शयीतेह न चोच्छिष्टः क्वचिड्रजेत्॥ ७५॥ आर्द्रपादस्तु भुज्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत्। आर्द्रपादस्तु भुज्ञानी दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥ ७६ ॥ अचसुर्विषयं दुर्गे न प्रपद्येत कहिंचित्। न विरामूचमुदी होत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्॥ ७७॥

अधितिष्ठेन केशांसु न भसास्थिकपालिकाः। न कार्पासास्य न तुषान्दीर्घमायुजिजीविषुः॥ ७৮॥ न संवसेच पिततैर्न चागडालैर्न पुल्कसैः। न मूर्षिनाविलप्तेश्व नान्येनान्यावसायिभिः॥ ७९॥ न शूद्राय मितं दद्याचीच्छिष्टं न हविष्कृतम्। न चास्योपदिशेडमें न चास्य वतमादिशेत्॥ ५०॥ यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चेवादिशति व्रतम्। सो ऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैव मज्जति ॥ ৮१ ॥ न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेतात्मनः शिरः। न स्पृशेचैतदुन्छिष्टो न च स्नायादिना ततः ॥ ५२ ॥ केशयहात्रहारांश्व शिरस्येतान्विवर्जयेत्। शिरःस्नातश्च तैलेन नाङ्गं किंचिदिप स्पृशेत्॥ ५३॥ न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः। मूनाचक्रध्वजवतां वेशेनैव च जीवताम् ॥ ५४ ॥ दश्मूनासमं चक्रं दश्चक्रसमो ध्वजः। दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्यासमी नृपः ॥ ५५ ॥ दश सूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः। तेन तुल्यः सृतो राजा घोरस्तस्य प्रतियहः ॥ ५६ ॥ यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः। स पर्यायेण यातीमाचरकानेकविंशतिम् ॥ ५७ ॥

तामिस्रमन्थतामिस्रं महारीरवरीरवी। नरकं कालमूत्रं च महानरकमेव च ॥ ৮৮ ॥ संजीवनं महावीचिं तपनं संप्रतापनम्। संघातं च सकाकोलं कुड्मलं पूर्तिमृत्तिकम् ॥ ५९ ॥ लोहशङ्कमृजीषं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम्। 💮 🦠 असिपन्नवनं चैव लोहचारकमेव च ॥ ९० ॥ एतिबदनो विद्यांसी ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः। न राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकाङ्किणः॥ ९१॥ बासे मुहर्ते बुध्येत धर्मार्थी चानुचिन्तयेत। कायक्रेशांश्व तन्मूलान्वेदतत्त्रार्थमेव च ॥ ९२ ॥ उत्थायावश्यकं कृता कृतशीचः समाहितः। पूर्वां संध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम् ॥ ९३ ॥ ऋषयो दीर्घसंध्यतादीर्घमायुरवाप्नवन्। प्रज्ञां यशश्च की ति च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ९४ ॥ श्रावरायां प्रौष्ठपद्यां वाणुपाकृत्य यथाविधि। युक्तग्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपञ्चमान् ॥ ९५ ॥ पुष्ये तु च्छन्दमां कुर्याइहिरुत्सर्जनं दिजः। माघशुक्रस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेऽहिन ॥ ९६ ॥ यथाशास्त्रं तु कृतिवमुत्सर्गे छन्दमां बहिः। विरमेत्पिक्षाणीं राचि तद्वाप्येकमहर्निशम्॥ ९९॥

अत अर्धं तु च्छन्दांसि शुक्केषु नियतः पठेत्। वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत् ॥ ९६ ॥ नाविस्पष्टमधीयीत न शुद्रजनसंनिधी। न निशानो परिश्रानो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्॥ ९९॥ यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्तुतं पठेत्। ब्रह्म च्छन्दस्कृतं चैव हिजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १०० ॥ इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत्। अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥ १०१ ॥ कर्णश्रवेऽनिले राचौ दिवा पांसुसमूहने। एती वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥ विद्युत्स्तिनितवर्षेषु महोस्कानां च संप्रवे। ञ्चाकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्रवीत् ॥ १०३ ॥ एतांस्त्रभ्युदितान्विद्याद्यदा प्रादुष्कृताियषु । तदा विद्यादमध्यायमनृतौ चाभ्रदर्शने ॥ १०४ ॥ निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने। एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृताविष ॥ १०५ ॥ प्रादुष्कृतेष्विषषु तु विद्युत्स्तिनितिस्वने। सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे राची यथा दिवा॥ १०६॥ नित्यानध्याय एव स्याह्रामेषु नगरेषु च। धर्मनेपुराकामानां पूतिगन्धे च सर्वशः॥ १००॥

अनार्गतश्वे यामे वृषलस्य च मंनिधौ। अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०६ ॥ उदके मध्यराचे च विरामूचस्य विसर्जने। उच्छिष्टः श्राडभुक् चैव मनसापि न चिन्तयेत्॥ १०९॥ प्रतिगृह्य डिजो विडानेकोद्दिष्टस्य केतनम्। च्यहं न कीर्तयेद्वस राज्ञो राहोश्व सूतके॥ ११०॥ यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति। विप्रस्य विदुषो देहे तावद्वस न कीर्तयेत ॥ १९१ ॥ श्यानः प्रौढपादश्च कृता चैवावसां क्यकाम्। नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकाचाद्यमेव च ॥ ११२ ॥ नीहारे वाण्यच्छे च संध्ययोरेव चोभयोः। अमावास्याचतुर्दश्योः पौर्णमास्यष्टकामु च ॥ १९३ ॥ अमावास्या गुहं हिना शिष्यं हिना चतुर्दशी। ब्रह्माष्ट्रकापीर्णमास्यी तसाज्ञाः परिवर्जयेत्॥ ११४॥ पांशुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा। श्वखरोष्ट्रे च स्वति पङ्का च न परेहिजः॥ ११५॥ नाधीयीत श्मशानान्ते यामान्ते गोवजेऽपि चा। विसता मैथुनं वासः श्राडिकं प्रतिगृह्य च ॥ ११६॥ प्राणि वा यदि वाप्राणि यन्तिंचिच्छ्राडिकं भवेत्। तदालभ्यायनध्यायः पाएयास्यो हि विजः स्मृतः॥ १९७॥

चौरहपश्चते यामे संभ्रमे चाग्निकारिते। आकालिकमनध्यायं विद्यात्मवीद्भृतेषु च ॥ ११८ ॥ उपाकर्मणि चोत्सर्गे चिराचं क्षपणं स्मृतम्। अष्टकामु तहोराचमृतनामु च राचिषु ॥ ११९ ॥ नाधीयीताश्वमारूढो न वृद्यं न च हस्तिनम्। न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिएस्थो न यानगः ॥ १२० ॥ न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे। न भूक्तमाचे नाजीर्गे न विमला न गुक्तके॥ १२१॥ अतिथिं चाननुद्धाय मारुते वाति वा भृशम्। रुधिरे च सुते गाचा छस्त्रेण च परिस्रते ॥ १२२ ॥ सामध्वनावृग्यजुषी नाधीयीत कदाचन। वेदस्याधीत्य वाष्यनामारायकमधीत्य च ॥ १२३ ॥ ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वेदसु मानुषः। सामवेदः सृतः पित्रस्तसात्तस्याशुचिर्ध्वनिः॥ १२४॥ एतिंदनो विद्यांसस्त्रयीनिष्कषमन्वहम्। क्रमशः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्वेदमधीयते ॥ १२५॥ पशुमग्डूकमाजारश्वसपेनकुलाखुभिः। ञ्जनारागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥ १२६ ॥ डावेव वर्जयेनित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः। स्वाध्यायभूमिं चागुडामात्मानं चागुचिं हिजः॥ १२७॥

अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम्। ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमणृतौ स्नातको हिजः ॥ १२५ ॥ न स्नानमाचरें द्रुक्का नातुरी न महानिशि। न वासीभिः सहाजसं नाविज्ञाते जलाशये॥ १२९॥ देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा। नाकामेत्कामतण्डायां वभुणो दीक्षितस्य च ॥ १३० ॥ मध्यंदिने ऽर्धराचे च श्राइं भूक्का च सामिषम्। संध्ययोरुभयोश्वेव न सेवेत चतुष्पथम् ॥ १३१ ॥ उद्वर्तनमपस्नानं विएमूचे रक्तमेव च। श्चेष्मनिष्ठ्यूतवानानि नाधितिष्ठेच कामतः॥ १३२॥ वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः। अधार्मिकं तस्करं च परस्यैव च योषितम् ॥ १३३ ॥ न ही हशमनायुषं लोके किंचन विद्यते। यादृशं पुरुषस्येह परदारीपसेवनम् ॥ १३४ ॥ श्ववियं चैव सपं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्। नावमन्येत वे भूष्णुः कृशानिप कदाचन ॥ १३५ ॥ एतन्त्रयं हि पुरुषं निद्हत्यवमानितम्। तसादेतन्त्रयं नित्यं नावमन्येत बुडिमान् ॥ १३६ ॥ नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृहिभिः। आ मृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम् ॥ १३९॥

सत्यं ब्रूयात्रियं ब्रूयाच ब्रूयात्सत्यमप्रियम्। प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १३৮ ॥ भद्रं भद्रमिति ब्रूयाङ्गद्रमित्येव वा वदेत्। शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यान्केनचित्सह ॥ १३९ ॥ नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते। नाज्ञातेन समं गच्छेचैको न वृष्ठैः सह॥ १४०॥ हीनाङ्गानितिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोऽधिकान्। रूपद्रविणहीनांश्व जातिहीनांश्व नािह्यपेत्॥ १४१॥ न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोबाह्यणानलान्। न चापि पश्येदशुचिः मुस्यो ज्योतिर्गणं दिवि॥ १४२॥ स्पृष्ट्वैतानशुचिर्नित्यमिद्धः प्राणानुपस्पृशेत्। गाचाणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥ अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमिन्नतः। रोमाणि च रहस्यानि सर्वाएयेव विवर्जयेत् ॥ १४४ ॥ मङ्गलाचार्युक्तः स्याह्मयतात्मा जितेन्द्रियः। जपेच जुहुयाचैव नित्यमग्रिमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥ मङ्गलाचार्युक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्। जपतां जुद्धतां चैव विनिपाती न विद्यते॥ १४६॥ वेदमेव जपेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः। तं ह्यस्याद्वः परं धर्ममुपधर्मो ऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च। अद्रोहे ग्रीव भूतानां जातिं स्मरित पौर्विकीम् ॥ १४८ ॥ पौर्विकीं संसरज्ञातिं ब्रह्मैवाभ्यसते पुनः। ब्रह्माभ्यासेन चाजसमननां सुखमश्रुते ॥ १४९ ॥ साविचाञ्छान्तिहोमांश्च कुर्यात्पर्वेसु नित्यशः। पितृंश्वेवाष्ट्रकास्वर्चेिद्धत्यमन्वष्टकासु च ॥ १५० ॥ दूरादावसथानमूचं दूरात्पादावसेचनम्। उच्छिष्टाचं निषेकं च दूरादेव समाचरेत्॥ १५१॥ मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दल्तधावनमञ्जनम्। पूर्वाह्य एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्॥ १५२॥ दैवतान्यभिगच्छेतु धार्मिकांश्व दिजोत्तमान्। ईश्वरं चैव रह्यार्थं गुरूनेव च पर्वमु ॥ १५३ ॥ अभिवादयेइडांश्व दद्याचैवासनं स्वकम्। कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतो ऽन्वियात् ॥ १५४ ॥ श्रुतिस्नृत्युदितं सम्यङ्गिबद्धं स्वेषु कर्मस्। धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः॥ १५५॥ आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीिपतां प्रजाम्। आचाराज्ञनमञ्चयमाचारो हन्यलञ्चणम्॥ १५६॥ दुराचारो हि पुरुषो लोने भवति निन्दितः। दुःखभागी च सततं व्याधितो ऽल्पायुरेव च ॥ १५७ ॥

सर्वलक्षणहीनो ऽपि यः सदाचारवाचरः। श्रद्धानो ऽनसूयश्र शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्। यद्यदात्मवर्शं तु स्यात्तत्तत्तेवेत यत्नतः॥ १५९॥ सर्वे परवर्षं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्। एतिइद्यात्ममासेन लक्ष्यां मुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ यत्कर्म कुर्वतो ऽस्य स्यात्परितोषो उन्तरात्मनः। तस्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्॥ १६१॥ आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्। न हिंस्याद्वास्यानगाश्व सर्वाश्विव तपस्विनः ॥ १६२ ॥ नास्तिकां वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्। डेषं स्तम्भं च मानं च क्रोधं तैष्ट्र्यां च वर्जयेत्॥ १६३॥ परस्य दग्रं नोद्यच्छेत्कुडो नैनं निपातयेत्। अन्यच पुचान्छिषाद्वा शिष्ट्यर्थे ताडयेतु तौ ॥ १६४ ॥ ब्राह्मणायावगूर्येव दिजातिर्वधकाम्यया। शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवर्तते ॥ १६५ ॥ ताडियता तृर्णेनापि संरम्भान्मितपूर्वकम्। एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥ **अयुध्यमानस्योत्पाद्य बास्नणस्यामृगङ्गतः**। दुःखं सुमहदाप्रीति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥

शोशितं यावतः पांशून्संगृह्णाति महीतलात्। तावतोऽच्यानमुचान्यैः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥ १६४ ॥ न कदाचिद्विजे तसाडिडानवगुरेदपि। न ताडयेतृ एोनापि न गाचात्सावयेदमृक् ॥ १६० ॥ अधार्मिको नरो यो हि यस्य चायनृतं धनम्। हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासी सुखमेधते॥ १९०॥ न सीदनपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्। अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥ १९१ ॥ नाधर्मश्वरितो लोके सद्यः फलति गौरिव। श्नैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृत्ति॥ १९२॥ यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्नृषु। न लेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः॥ १७३॥ अधर्मेणिधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति। ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १९४ ॥ सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शीचे चैवारमेत्सदा। शिषांश्व शिषाडर्मेण वाग्वाहूद्रसंयतः ॥ १९५ ॥ परित्यजेदर्थकामी यौ स्यातां धर्मवर्जितौ। धर्म चाप्यमुखोदक लोकसंकुष्टमेव च॥ १७६॥ न पाणिपादचपलो न नेचचपलोऽनृजुः। न स्याहाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः॥ १९९॥ येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। तेन यायात्मतां मार्गं तेन गच्छच रिष्यते ॥ १९४ ॥ ऋतिकपुरोहिताचार्यैमीतुलातिथिसंश्रितैः। बालवृह्यातुरैवेंद्येद्वातिसंबन्धिवान्धवैः ॥ १७९ ॥ मातापितृभ्यां जामीभिश्राचा पुचेण भार्यया। दुहिचा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्॥ १५०॥ एतैर्विवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते। एतेर्जितेश्व जयित सर्वाञ्चोकानिमान्गृही ॥ १५१ ॥ आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः। अतिथिस्तिन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चर्तिजः॥ १५२॥ जामयोऽपारमां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः। संबन्धिनो ह्यपां लोके पृषियां मातृमातुली ॥ १५३ ॥ आकाशेशास्तु विज्ञेया बालवृह्वकृशातुराः। भाता ज्येष्टः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः॥ १५४॥ छाया स्वा दासवराश्व दुहिता कृपणं परम्। तसादेतरिधि द्याप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १६५॥ प्रतियहसमर्थाऽपि प्रसङ्गं तच वर्जयेत्। प्रतियहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥ १५६ ॥ न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धर्म्यं प्रतियहे। प्राज्ञः प्रतियहं कुर्यादवसीदन्निप खुधा ॥ १५७ ॥

हिरायं भूमिमश्रं गामनं वासिसलान्धृतम्। प्रतिगृह्णचिवांस्तु भसीभवति दारुवत्॥ १५५॥ हिरएयमायुरनं च भूगीं श्रापोषतस्तनुम्। अश्वश्वस्तुस्त्वचं वासो घृतं तेजिस्तिलाः प्रजाः॥ १५९॥ अतपास्त्वनधीयानः प्रतियहरुचिर्द्वैजः। अम्मस्यश्मभ्रवेनेव सह तेनेव मज्जित ॥ १९०॥ तसादविद्यान्विभयाद्यसात्रसात्रतियहात्। स्वल्पकेनाप्यविद्यान्हि पङ्के गौरिव सीदति॥ १९१॥ न वार्यपि प्रयच्छेतु बैडालव्रतिके हिजे। न बक्वतिके पापे नावेदविदि धर्मवित्॥ १९२॥ निष्वणेतेषु दत्तं हि विधिनाणर्जितं धनम्। दातुर्भवत्यनर्थाय परचादातुरेव च ॥ १९३ ॥ यथा अवेनीपलेन निमज्जत्युदके तरन्। तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रती छ कौ ॥ १९४ ॥ धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छाचिको लोकदिम्भिकः। बैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंसः सर्वाभिसंधकः॥ १९५॥ अधोद्दष्टिनेंकृतिकः स्वार्षसाधनतत्परः। श्रुठो मिथ्याविनीतश्र बक्रवतचरो हिजः॥ १९६॥ ये बक्कवतिनो विप्रा ये च माजारलिङ्गिनः। ते पतन्यन्थतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा॥ १९७॥

न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा वृतं चरेत्। वतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्स्तीशूद्रस्मनम्॥ १९५॥ प्रेत्येह चेहशा विप्रा गर्ह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः। छद्मना चरितं तच वतं रख्रांसि गच्छति॥ १९९॥ अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति। स लिङ्गिनां हरत्येनिस्तर्यग्योनी च जायते॥ २००॥ परकीयनिपानेषु न सायाच कदाचन। निपानकर्तुः स्नाता तु दुष्कृतांश्चेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च। अदत्तान्यपयुज्जान एनसः स्यातुरीयभाक् ॥ २०२ ॥ नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च। स्नानं समाचरेिन्नत्यं गर्तप्रस्ववर्णेषु च ॥ २०३ ॥ यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः। यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥ २०४॥ नाश्रीचियतते यज्ञे यामयाजिहुते तथा। स्त्रिया क्रीबेन च हुते भुज्जीत ब्राह्मणः क्रचित्॥२०५॥ अश्वीकमेतलाधूनां यच जुद्धत्यमी हविः। प्रतीपमेतद्देवानां तस्मान्नत्परिवर्जयेत् ॥ २०६ ॥ मत्रकुडातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन। केशकीटावपचं च पदा स्पृष्टं च कामतः॥ २०९॥

भूणञ्चावेश्चितं चैव संस्पृष्टं चाणुदकाया। पतिच्यावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥ गवा चानमुपघातं घुष्टानं च विशेषतः। गणानं गणिकानं च विदुषा च जुगुप्सितम् ॥ २०९ ॥ स्तेनगायनयोश्वाचं तक्ष्णी वार्ध्विकस्य च। दीश्चितस्य कद्यस्य बडस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥ अभिशस्तस्य षग्ढस्य पुंश्वल्या दाम्भिकस्य च। गुक्तं पर्युषितं चैव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च॥ २११॥ चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छिष्टभोजिनः। उयाचं सूतिकाचं च पर्याचान्तमनिर्देशम्॥ २१२॥ अनर्चितं वृथामांसमवीरायाश्व योषितः। हिषद्वं नगर्यवं पतिताचमवस्नुतम् ॥ २१३ ॥ पिशुनानृतिनोश्चाचं क्रतुविक्रयिकस्य च। शैलूषतुन्नवायानं कृतप्रस्यानमेव च॥ २१४॥ कमारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च। मुवर्णकर्त्रवेंगस्य शस्त्रविकयिगस्तथा ॥ २१५ ॥ श्ववतां शौरिडकानां च चैलनिर्गेजकस्य च। रज्जनस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ २१६ ॥ मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः। अनिर्देशं च प्रेतान्त्रमतुष्टिकरमेव च॥ २१९॥

राजानं तेज आदते शूद्रानं बसवर्चसम्। आयुः मुवर्णकारानं यशश्वमावकर्तिनः ॥ २१८ ॥ कारकानं प्रजां हिना बलं निर्णेजकस्य च। गणानं गणिकानं च लोकेयः परिकृताति ॥ २१९ ॥ पूयं विकित्सकस्याचं पुंश्वल्यास्तर्चामन्द्रियम्। विष्ठा वार्धेषिकस्याचं शस्त्रविक्रयिगो मलम्॥ २२०॥ य एतेऽन्ये त्वभोज्याचाः क्रमशः परिकीर्तिताः। तेषां लगस्थिरोमाणि वदन्यनं मनीषिणः॥ २२१॥ भुक्कातोऽन्यतमस्यानममत्या स्रपणं चहम्। मत्या भुक्का चरेकृच्छुं रेतीविरामूचमेव च॥ २२२॥ नाद्याच्छ्रद्रस्य पक्षाचं विद्यानश्राद्विनो द्विजः। आदरीताममेवासादवृत्तावेकराचिकम्॥ २२३॥ श्री चियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुषेः। मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्त्रमकल्पयन् ॥ २२४ ॥ तात्रजापतिराहैत्य मा कृढुं विषमं समम्। श्रद्वापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्वयेतरत् ॥ २२५ ॥ श्रडयेष्टं च पूर्ते च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः। श्रद्धाकृते ह्यस्यये ते भवतः स्वागतिर्धनैः ॥ २२६ ॥ दानधर्मं निषवेत नित्यमेष्टिकपौर्तिकम्। परितृष्टेन भावेन पाचमासाद्य शक्तितः॥ २२७॥

यितंचिद्पि दातव्यं याचितेनानसूयया। उत्पत्यते हि तत्पाचं यत्तारयति सर्वतः॥ २२४॥ वारिदस्तृप्तिमाप्त्रोति मुखमक्षय्यमन्नदः। तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्वस्कृत्त्रमम्॥ २२९॥ भूमिदो भूमिमाप्रोति दीर्घमायुहिराएयदः। गृहदोऽग्याणि वेश्मानि रूपदो रूपमुत्तमम् ॥ २३० ॥ वासोदश्रन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः। अन्दुदः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रधस्य विष्टपम् ॥ २३१ ॥ यानश्य्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः। धान्यदः शाश्वतं सीख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसार्ष्टिताम् ॥ २३२ ॥ सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। वार्यन्नगोमहीवासिस्तलकाञ्चनसर्पिषाम् ॥ २३३ ॥ येन येन तु भावेन यद्यदानं प्रयच्छति। तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥ योऽचितं प्रतिगृह्णाति ददात्यचितमेव च। तावुभी गच्छतः स्वर्गे नरकं तु विपर्यये॥ २३५॥ न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नानृतं। नार्ताऽप्यपवदेडिप्राच दत्त्वा परिकीर्तयेत्॥ २३६॥ यज्ञोऽनृतेन खर्रात तपः खरति विस्मयात्। आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥ २३७ ॥

धर्म शनैः संचिनुयाइल्मीकिमव पुत्तिकाः। परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्॥ २३४॥ नामुच हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः। न पुचदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः॥ २३०॥ एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। एकोऽनुभुङ्के सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्॥ २४०॥ मृतं शरीरमुत्सुज्य काष्ठलोष्टसमं खितौ। विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगळिति॥ २४१॥ तसाइमें सहायार्थं नित्यं संचित्रयाछनैः। धर्मेण हि सहायेन तमस्तरित दुस्तरम् ॥ २४२ ॥ <mark>धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्।</mark> परलोकं नयत्याशु भास्वनां खशरीरिणम् ॥ २४३ ॥ उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं संबन्धानाचरेत्सह। निनीषुः कुलमुत्कषमधमानधमांस्यजेत् ॥ २४४ ॥ उत्तमानुत्तमानेव गळ्जन्हीनांश्व वर्जयन्। ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥ २४५ ॥ दृढकारी मृदुदीनाः क्रूराचारैरसंवसन्। अहिंसी दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथावतः ॥ २४६ ॥ एधोदकं मूलफलमन्मभ्युद्यतं च यत्। सर्वतः प्रतिगृह्तीयान्मध्यथाभयदक्षिगाम् ॥ २४७ ॥

आहताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचीदिताम्। मेने प्रजापतियाह्यामपि दुष्कृतकर्मणः॥ २४৮॥ नाश्रनित पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च। न च हव्यं वहत्यग्रियस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥ शय्यां गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्दधि। धाना मत्यान्पयो मांसं शाकं चैव न निर्णुदेत्॥२५०॥ गुरूभृत्यांश्रीजिहीर्षन्निष्यन्देवतातिथीन्। सर्वतः प्रतिगृह्णीयाच तु तृष्येत्स्वयं ततः॥ २५१॥ गुरुषु लभ्यतीतेषु विना वा तैर्गृहे वसन्। आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्गृह्णीयात्माधुतः सदा ॥ २५२ ॥ अर्धिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ। एते शूद्रेषु भोज्याचा यश्वात्मानं निवेदयेत्॥ २५३॥ यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकी र्षितम्। यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५४ ॥ योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । स पापकृत्रमो लोके स्तेन आत्मापहारकः॥ २५५॥ वाच्यथा नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः। तां तु यः स्तेनयेडाचं स सर्वस्तेयकृत्ररः ॥ २५६ ॥ महर्षिपितृदेवानां गलानृएयं यथाविधि। पुने सर्वे समासज्य वसेन्माध्यस्यमास्थितः ॥ २५७ ॥

एकाकी चिन्तयेक्तियं विविक्ते हितमात्मनः।
एकाकी चिन्तयानी हि परं श्रेयोऽधिगन्छिति॥ २५६॥
एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती।
स्नातकवतकल्पश्च सस्ववृद्धिकरः शुभः॥ २५९॥
श्रमेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित्।
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते॥ २६०॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते चतुर्थाऽध्यायः॥





श्रुतितान्षयो धर्मान्सातकस्य यथोदितान्। इदमूचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ १ ॥ एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधममनुतिष्ठताम्। कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥ स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवी भृगुः। श्रूयतां येन दोषेण मृत्युविप्राज्जिघांसति ॥ ३॥ अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्। आलस्यादनदोषाच मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति॥ ४॥ लशुनं गृज्जनं चैव पलाग्डूं कवकानि च। अभस्याणि विजातीनाममध्यप्रभवाणि च॥ ॥॥ लोहितान्वृक्षनियासान्त्रश्वनप्रभवांस्तथा। शेलुं गव्यं च पीयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥ ६॥ वृथाकृसरसंयावं पायसापूपमेव च। अनुपाकृतमांसानि देवाचानि हवींषि च॥ ॥

अनिर्देशाया गोः क्षीरमीष्ट्रमैकश्फं तथा। आविकं संधिनी श्रीरं विवत्सायाश्व गोः पयः ॥ ७ ॥ आरएयानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना। स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वश्रुक्तानि चैव हि॥ ९॥ द्धि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वे च द्धिसंभवम्। यानि चैवाभिषूयनो पुष्पमूलफलैः शुभैः॥ १०॥ क्रव्यादाञ्छकुनीन्सर्वास्त्रथा यामनिवासिनः। अनिर्दिष्टांश्वेकशफांष्टिट्टिमं च विवर्जयेत्॥ ११॥ कलविङ्कं प्रवं हंसं चक्राङ्गं यामकुकुटम्। मारमं रज्जुदालं च दात्यूहं शुकसारिके॥ १२॥ प्रतुदाञ्चालपादांश्व कोयप्टिनखिविष्करान्। निमज्जतश्च मत्यादान्सीनं वल्लूरमेव च॥ १३॥ वकं चैव वलाकां च काकोलं खन्नरीटकम्। मत्यादान्विदुराहांश्व मत्यानेव च सर्वशः॥ १४॥ यो यस्य मांसमन्नाति स तन्मांसाद उच्यते। मत्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्नत्यान्विवर्जयेत्॥ १५॥ पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हव्यकव्ययोः। राजीवान्सिंहतुराडांश्व सशल्कांश्वेव सर्वशः॥ १६॥ न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्व मृगडिजान्। भस्येष्वपि समुद्दिष्टान्सर्वान्पञ्चनखांस्तथा ॥ १९ ॥

श्वाविधं शस्यकं गोधां खड्गकूर्मश्रशांस्तथा। भस्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्टांश्चेकतोदतः॥ १६॥ छत्राकं विदुराहं च लग्नुनं यामनुकुटम्। पलागुडुं गृञ्जनं चैव मत्या जग्धा पतेह्विजः॥ १९॥ अमत्यैतानि षड् जग्धा कृच्छ्रं सांतपनं चरेत्। यतिचान्द्रायगां वापि श्रेषेषूपवसेदहः॥ २०॥ संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः। अज्ञातभुक्तगुद्धर्थे ज्ञातस्य तु विशेषतः॥ २१॥ यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपिक्षणः। भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥ बभूवुर्हि पुरोडाशा भस्याणां मृगपिक्षणाम्। पुरागोष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मस्वसम्बेषु च ॥ २३ ॥ यितंचित्त्रेहमंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगहितम्। तत्पर्युषितमपाद्यं हिवःशेषं च यद्भवेत् ॥ २४ ॥ चिरस्थितमपि लाद्यमस्नेहाक्तं विजातिभिः। यवगोधूमजं सर्वे पयसश्चेव विक्रियाः॥ २५॥ एतदुक्तं विजातीनां भस्याभस्यमशेषतः। मांसस्यातः प्रवस्थामि विधि भक्षणवर्जने ॥ २६ ॥ प्रोक्षितं भक्षयेन्मांमं बाह्मणानां च काम्यया। यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये॥ २०॥

प्राणस्यानमिदं सर्वे प्रजापतिरकल्पयत्। स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वे प्राणस्य भोजनम् ॥ २८ ॥ चराणामनमचरा दंष्ट्रिणामयदंष्ट्रिणः। अहस्ताश्व सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः॥ २०॥ नात्रा दुष्यत्यद्वाद्यात्राणिनोऽहत्यहत्यपि। धानैव मृष्टा ह्याह्याश्व प्राणिनोऽत्तार एव च ॥ ३० ॥ यज्ञाय जिंधमां सस्येत्येष देवी विधिः स्मृतः। अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राष्ट्रसो विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥ कीला स्वयं वाणुत्पाद्य परोपहतमेव वा। देवान्पितृंश्वाचेयिता खादन्मांसं न दुष्पति ॥ ३२ ॥ नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि विजः। जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेतस्तिरद्यंतेऽवशः ॥ ३३ ॥ न तादृशं भवत्येनी मृगहन्तुर्धनार्थिनः। यादृशं भवति प्रत्य वृथामांसानि खादतः ॥ ३४ ॥ नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः। स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥ ३५॥ असंस्कृतान्पशून्मन्त्रेनाद्याहिपः कथंचन। मन्त्रेस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥ कुर्याद्वतपशुं सङ्गे कुर्यात्पष्टपशुं तथा। न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥ ३७ ॥

यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम्। वृथापशुद्धः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३६ ॥ यज्ञार्थे पश्वः मृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा। यज्ञोऽस्य भूत्ये सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३० ॥ ञ्रोषध्यः पश्रवी वृक्षास्तियेज्यः पश्चिणस्तथा। 🏸 🦠 यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्युच्छ्न्तीः पुनः ॥ ४० ॥ मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि। अनेव पश्वो हिंस्या नात्यनेत्यव्रवीन्मनुः॥ ४१॥ 🧢 एष्वर्थेषु पशूनिहंसन्वेदतत्त्रार्थविद्विजः। आत्मानं च पश्चेंश्वेव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥ ४२ ॥ गृहे गुरावराये वा निवसन्नात्मवान्दिजः। नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्॥ ४३॥ या वेदविहिता हिंसा नियतासिंश्वराचरे। अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्वमीं हि निर्वभौ ॥ ४४ ॥ योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्ममुखेळ्या। स जीवंश्व मृतश्वेव न क्वचित्सुखमेधते ॥ ४५ ॥ 🐪 🥟 यो बन्धनवधक्रेशास्त्राणिनां न चिकीर्षति। स सर्वस्य हितप्रेपुः सुखमत्यन्तमश्चते ॥ ४६ ॥ यद्यायति यत्कुरुते रतिं बधाति यत्र च। तदवाघोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ ४७ ॥

नाकृता प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्। न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ४६ ॥ समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्। प्रसमी स्य निवर्तेत सर्वमां सस्य भक्षणात् ॥ ४९ ॥ न भक्षयित यो मांसं विधि हिला पिशाचवत्। स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्व न पीद्मते॥ ५०॥ अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविकयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥ ५१॥ स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिन्छति। अनभ्यर्च पितृन्देवाच ततोऽन्योऽस्त्यपुरायकृत्॥ ५२॥ वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुरायफलं समम्॥ ५३॥ फलमूलाशनैर्मध्येमुन्यनानां च भोजनैः। न तत्फलमवाघोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥ ५४ ॥ मां स भक्षयितामुच यस्य मांसमिहाद्म्यहम्। एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ५५॥ न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैयूने। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५६ ॥ प्रेतशुडिं प्रवस्थामि द्रव्यशुडिं तथैव च। चतुर्णामि वर्णानां यथावदनुपूर्वेशः॥ ५०॥

दन्तजाते उनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते। अशुडा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ दशाहं शावमाशीचं सपिगडेषु विधीयते। अवाक्संचयनादस्यां चहमेकाहमेव वा ॥ ५० ॥ सपिगडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। समानोदकभावस्तु जन्मनास्रोरवेदने ॥ ६० ॥ [यथेदं शावमाशीचं सिपाडेषु विधीयते।] जनने ऽप्येवमेव स्यान् [निपुणां शुडिमिच्छताम्॥६१॥ सर्वेषां शावमाशीचं] मातापिचीस्तु सूतकम्। मूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२ ॥ 💜 निरस्य तु पुमाञ्छुकमुपस्पृश्येव शुध्यति। बैजिकादभिसंबन्धादनुरुन्ध्यादघं च्यहम् ॥ ६३ ॥ 🔭 अहा चैकेन राचा च चिराचेरेव च चिभिः। शवस्पृशो विशुध्यन्ति च्यहादुदकदायिनः ॥ ६४ ॥ गुरोः प्रेतस्य शिष्यसु पितृमेधं समाचरन्। प्रेताहारैः समं तच दशराचेण शुध्यति ॥ ६५ ॥ राचिभिमासतुल्याभिर्गर्भस्रावे विशुध्यति। रजस्यूपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥ नृणामकृतचूडानां विशुडिनैंशिकी सृता। निवृत्तचूडकानां तु विरावाळ्ड्रविरिष्यते ॥ ६० ॥

जनिववार्षिकं प्रेतं निद्ध्युवान्धवा बहिः। **अलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनाहते ॥ ६८ ॥** नास्य कार्यो ऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकिकया। अराये काष्ठवत्यक्का क्षपेयुस्यहमेव च ॥ ६० ॥ नाचिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुदक्रिया। जातदन्तस्य वा कुर्युनीमि वापि कृते सित ॥ ७० ॥ सबसचारिएयेकाहमतीते श्रपणं स्मृतम्। जन्मन्येकोदकानां तु विरावा छुडिरिष्यते ॥ ७१ ॥ स्तीणामसंस्कृतानां तु चहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः। यथोक्तेनैव कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः॥ ७२॥ अक्षारलवणानाः स्युर्निमज्जेयुश्व ते चहम्। मांसाशनं च नाष्ट्रीयुः शयीरंश्व पृथक् ह्यितौ ॥ 9३ ॥ संनिधावेष वे कल्पः शावाशीचस्य कीर्तितः। असंनिधावयं ज्ञेयो विधिः संबन्धिबान्धवैः॥ ९४॥ विगतं तु विदेशस्यं शृगुयाद्यो ह्यनिर्देशम्। यच्छेषं दशरावस्य तावदेवाशुचिभवेत्॥ ७५॥ अतिकानो दशाहे तु विरावमशुचिभवेत्। संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापी विशुध्यति ॥ ७६ ॥ निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। सवासा जलमाप्रत्य शुडो भवति मानवः॥ ७९॥

बाले देशानारस्थे च पृथिकपगढे च संस्थिते। सवासा जलमाञ्जल्य सद्य एव विश्रुध्यति॥ ७६॥ अनार्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनी। तावत्याद्युचिविप्रो यावत्तत्यादिनर्घ्म्॥ ७९॥ विरावमाहुराशौचमाचार्यं संस्थिते सति। तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः॥ ७०॥ श्रीविये तूपसंपने विरावमशुचिभवेत्। मातुले पिस्रणीं राचिं शिष्यिवंग्बान्धवेषु च॥ ५१॥ प्रेत राजनि सज्योतिर्यस्य स्याहिषये स्थितः। अश्रीचिये तहः कृत्समनूचाने तथा गुरौ॥ ५२॥ शुध्येडिप्रो दशाहेन डादशाहेन भूमिपः। वैश्यः पञ्चदशाहेन शुद्रो मासेन शुध्यति ॥ ५३ ॥ न वर्धयेदघाहानि प्रत्यहेनागिषु कियाः। न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽपशुचिभवेत् ॥ ५४ ॥ दिवाकीर्तिमुद्क्यां च पतितं सूतिकां तथा। शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुध्यति ॥ ६५ ॥ आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने। सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्व शक्तितः ॥ ५६ ॥ नारं स्पृष्ट्वास्यि सस्नेहं स्नात्ना विप्रो विशुध्यति। आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्याकमीस्य वा ॥ ७७ ॥

आदिष्टी नोदकं कुर्यादा वतस्य समापनात्। समाप्ते तूदकं कृत्वा चिराचे शैव शुध्यति ॥ ৮৮ ॥ वृथासंकरजातानां प्रवज्यासु च तिष्ठताम्। आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्तेतोदकक्रिया ॥ ५९ ॥ पाषगुडमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः। गर्भभर्तृदुहां चैव सुरापीनां च योषिताम् ॥ ९० ॥ आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्। निहत्य तु वती प्रेताच वतेन वियुज्यते॥ ९१॥ दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरबारेण निहरेत्। पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं डिजन्मनः॥ ९२॥ न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सन्त्रिणाम्। एन्द्रं स्थानमुपासीना बस्भूता हि ते सदा ॥ ९३ ॥ राज्ञी माहात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते। प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चाच कारणम् ॥ ९४ ॥ डिम्बाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च। गोबासणस्य चैवार्षे यस्य चेच्छति पार्षिवः॥ ९५॥ सोमाग्यकानिलेन्द्राणां विज्ञाप्पत्योर्यमस्य च। अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥ ९६ ॥ लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशीचं विधीयते। शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोक्रेशप्रभवाष्यम् ॥ ९७ ॥

उद्यतराहवे शस्त्रैः स्वचधर्महतस्य च। सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथा शौचिमिति स्थितिः॥ ९६॥ विप्रः शुध्यत्यपः स्पृष्ट्वा स्वियो वाहनायुधम्। वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतिक्रयः ॥ ९९ ॥ एतबीऽभिहितं शौचं सिपगडेषु बिजीत्तमाः। असिपराडेषु सर्वेषु प्रेतशुर्डिं निबोधत ॥ १०० ॥ असिपगडं डिजं प्रेतं विप्रो निर्हत्य बन्धवत्। विशुध्यति चिराचेण मातुराप्तांश्व बान्धवान् ॥ १०१ ॥ यद्यनमित्र तेषां तु दशाहेनेव शुध्यति। अनद्वनमहूव न चेत्रसिनगृहे वसेत्॥ १०२॥ अनुगम्ये छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा। स्नाला सचैलः स्पृष्ट्वाग्निं घृतं प्राश्य विशुध्यति॥ १०३॥ न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्मु मृतं शूद्रेण नाययेत्। अस्वर्या ह्याहृतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्श्रदृषिता ॥ १०४ ॥ ज्ञानं तपोऽियराहारो मृन्मनो वार्युपाञ्जनम्। वायुः कमार्ककाली च शुद्धेः कर्तृशि देहिनाम्॥ १०५॥ सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं सृतम्। योऽर्थे शुचिहिं स शुचिनं मृहारिश्रचिः शुचिः॥ १०६॥ सान्या गुध्यन्ति विद्यांसी दानेनाकार्यकारिणः। प्रक्रवपापा जप्येन तपसा वेदवित्रमाः॥ १००॥

मृत्तीयैः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुध्यति। रजसा स्त्री मनोदृष्टा संन्यासेन डिजोत्तमः ॥ १०५ ॥ अद्भिगाचाणि गुध्यन्ति मनः सत्येन गुध्यति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुडिई। नेन शुध्यति ॥ १००॥ एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः। नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम् ॥ ११० ॥ तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च। भस्मनाद्गिर्मृदा चैव गुडिरुक्ता मनीषिभिः॥ १९१॥ निर्लेपं काञ्चनं भागउमिद्रिरेव विशुध्यति। अन्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥ ११२ ॥ अपामग्रेश्व संयोगाडेम रूपं च निवभौ। तसात्रयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः॥ ११३॥ तामायः कांस्यरेत्यानां चपुणः सीसकस्य च। शौचं यथाह कर्तव्यं साराम्रोदकवारिभिः॥ ११४॥ द्रवाणां चैव सर्वेषां गुडिहत्पवनं सृतम्। प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ ११५ ॥ मार्जनं यज्ञपाचाणां पाणिना यज्ञकर्मणि। चमसानां यहाणां च गुडिः प्रसालनेन तु॥ १९६॥ चरूणां सुक्सुवाणां च शुडिरुणोन वारिणा। स्फ्न्यशूर्पशकटानां च मुसलोलूखलस्य च ॥ १९९ ॥

अद्भित्तु प्रोक्षणं शीचं बहूनां धान्यवाससम्। प्रसालनेन लल्पानामिद्धः शौचं विधीयते॥ ११६॥ चैलवचर्मणां गुडिर्वेदलानां तथेव च। शाकमूलफलानां च धान्यवद्धुडिरिष्यते ॥ ११९॥ कौशेयाविकयोरूषैः कृतपानामरिष्टकैः। श्रीफलेरंशुपट्टानां खीमाणां गौरसर्षपेः ॥ १२० ॥ श्रीमवळह्वभृङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च। शुडिविजानता काया गोमूचेणोदकेन वा॥ १२१ ॥ प्रोक्षणातृणकाष्ठं च पलालं चैव गुध्यति। मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ १२२ ॥ मद्यैमूंचपुरीषेवा ष्ठीवनैः पूयशोखितैः। संस्पृष्ठं नैव शुध्येत पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ १२३ ॥ संमार्जनेनाञ्चनेन सेवेनोल्लेखनेन च। गवां च परिवासेन भूमिः शुध्यति पञ्चभिः॥ १२४॥ पश्चिजग्धं गवा घातमवधूतमवश्चतम्। दूषितं केशकीटैश्च मृत्रक्षेपेश शुध्यति ॥ १२५ ॥ यावनापैत्यमेध्याक्ताहन्थी लेपश्च तत्कृतः। तावन्मृहारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुहिषु ॥ १२६ ॥ चीिण देवाः पविचािण बाह्मणानामकल्पयन्। अदृष्टमिद्गिति येच वाचा प्रशस्यते॥ १२७॥

आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्ययं यासु गीर्भवेत । अव्याप्ताश्वेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ १२६ ॥ नित्यं शुद्धः कारुहस्तः परायं यच्च प्रसारितम्। ब्रह्मचारिगतं भेद्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः॥ १२०॥ नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने। प्रसवे च शुचिवेत्सः श्वा मृगयहणे शुचिः ॥ १३० ॥ श्वभिहतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरव्रवीत्। कव्याद्भिश्व हतस्यान्यैश्वराडालाद्येश्व दस्युभिः॥ १३१॥ ऊर्धं नाभेयानि खानि तानि मध्यानि सर्वशः। यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव मलाश्चुताः॥ १३२॥ मिख्यका विप्रुषण्छाया गौरश्वः सूर्यरश्मयः। रजो भूवायुरियश्व स्पर्शे मध्यानि निर्दिशेत् ॥ १३३ ॥ विराम्चोत्सर्गशुद्धार्थं मृहायादेयमर्थवत्। दैहिकानां मलानां च गुडिषु डादशस्विप ॥ १३४ ॥ वसा गुक्रममृङ् मज्जा मूचविद्वर्णविगनखाः। श्चेष्माश्रु दूषिका स्वेदो बादशैते नृणां मलाः॥ १३५॥ एका लिङ्गे गुदे तिसस्तयैकन करे दश। उभयोः सप्त दातव्या मृदः गुडिमभीपाता ॥ १३६ ॥ एतच्छीचं गृहस्थानां डिगुणं ब्रह्मचारिणाम्। चिगुणं स्याइनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥

कृता मूचं पुरीषं वा खान्याचाना उपस्पृशेत । वेदमध्येष्यमाण्य अनमश्रं सर्वदा॥ १३६॥ निराचामेदपः पूर्वं डिः प्रमृज्यात्रतो मुखम्। शारीरं शौचिमिच्छिन्हि स्त्रीशूद्रं तु सकृत्सकृत् ॥ १३९ ॥ शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम्। वैश्यवच्छीचकल्पश्च डिजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥ १४० ॥ नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽङ्गं न यन्ति याः। न श्मश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम् ॥ १४१ ॥ स्पृशन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान्। भौमिकैस्ते समा ज्ञेया न तैरप्रयतो भवेत् ॥ १४२ ॥ उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टी द्रव्यहस्तः कथंचन। अनिधायैव तद्रव्यमाचानाः गुचितामियात् ॥ १४३ ॥ वानो विरिक्तः स्नाता तु घृतप्राशनमाचरेत्। आचामेदेव भुक्काचं सानं मैथुनिनः सृतम्॥ १४४॥ मुप्ता खुला च भुक्का च निष्ठी व्योक्कानृतानि च। पीलापोऽध्येष्यमागाश्च आचामेत्रयतोऽपि सन्॥ १४५॥ एष शौचविधिः कृत्स्रो द्रव्यशुहिस्तथैव च। उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्म निबोधत ॥ १४६ ॥ बालया वा युवत्या वा वृष्ठया वापि योषिता। न स्वातन्त्येण कर्तव्यं किंचित्कार्यं गृहेष्विप ॥ १४७ ॥

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणियाहस्य यौवने। पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥ १४५ ॥ पिचा भर्चा सुतैर्वापि नेखेडिरहमात्मनः। एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्य कुर्यादुमे कुले ॥ १४९ ॥ सदा प्रहृष्या भाव्यं गृहकार्येषु दक्ष्या। मुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥ यसी दद्यात्पिता लेनां भाता वानुमते पितुः। तं गुष्रुषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत्॥ १५१॥ मङ्गलार्थे स्वस्त्ययनं यज्ञश्वासां प्रजापतेः। प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारकम् ॥ १५२ ॥ अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः। मुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १५३ ॥ विशीलः कामवृत्तो वा गुणैवा परिवर्जितः। उपचर्यः स्त्रिया साध्या सततं देववत्पतिः॥ १५४॥ नास्ति स्त्रीणां पृथायद्यो न वतं नाष्युपोषणम्। पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५५ ॥ पाणियाहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा। पतिलोकमभीपानी नाचरेत्किंचिदप्रियम्॥ १५६॥ कामं तु खपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः गुभैः। न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यी प्रेते परस्य तु ॥ १५७ ॥

श्रासीता मरणात्थान्ता नियता ब्रह्मचारिणी। यो धर्म एकपलीनां काङ्कली तमनुत्रमम्॥ १५८॥ अनेकानि सहसाणि कुमारब्रह्मचारिणाम्। दिवं गतानि विप्राणामकृता कुलसंतितम् ॥ १५९ ॥ मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता। स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ १६०॥ अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भतारमितवर्तते। सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच हीयते ॥ १६१ ॥ नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चापन्यपरियहे। न डितीयश्व साध्वीनां क्षचिद्गर्तोपदिश्यते॥ १६२॥ पतिं हिलापकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते। निन्दीव सा भवेङ्मोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३ ॥ व्यभिचारातु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्। मृगालयोनिं चाप्रोति पापरोगैश्व पीद्यते ॥ १६४ ॥ पतिं या नाभिचरित मनीवाग्देहसंयता। सा भर्तृलोकमाप्रोति सिद्धः साध्वीति चोच्यते॥ १६५॥ अनेन नारी वृत्तेन मनीवाग्देहसंयता। इहाग्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥ एवंवृत्तां सवर्णां स्त्रीं डिजातिः पूर्वमारिणीम्। दाहयेदगिहोचेण यज्ञपाचैश्व धर्मवित् ॥ १६० ॥

भार्याये पूर्वमारिएये दस्त्रामीनन्यकर्मिए।
पुनदारिक्रयां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥
स्त्रनेन विधिना नित्यं पत्र यज्ञान हापयेत ।
हितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १६९ ॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते पञ्चमोऽध्यायः॥



er in a military of the statement of the

· wr think think the standard the

I DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

. USP LINGTED PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

TO THE DESCRIPTION OF THE BOTTOM OF



एवं गृहाश्रमे स्थिता विधिवत्त्वातको विजः। वने वसेतु नियतो यथाविडिजितेन्द्रियः॥ १॥ गृहस्थासु यदा पश्येडलीपलितमात्मनः। अपत्यस्यैव चापत्यं तदाराएयं समाश्रयेत् ॥ २ ॥ संत्यज्य याम्यमाहारं सर्वे चैव परिच्छदम्। पुत्रेषु भार्यां निक्षिण वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३॥ अभिहोचं समादाय गृह्यं चामिपरिछ्रदम्। यामादरायं निःमृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ मुन्यनिविधिर्मध्यैः शाकमूलफलेन वा। एतानेव महायज्ञानिवेपेडिधिपूर्वकम् ॥ ५॥ वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्रगे तथा। जटाश्व विभृयाचित्यं श्मश्रुलोमनखांस्तथा ॥ ६ ॥

यद्गस्यं स्यात्रतो दद्याइलिं भिक्षां च शक्तितः। अम्मूलफलभिक्षाभिरचेयेदाश्रमागतान् ॥ ७ ॥ स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैनः समाहितः। दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ৮॥ वैतानिकं च जुहुयादियहोचं यथाविधि। दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः॥ ९॥ ऋक्षेष्ट्याययणं चैव चातुमास्यानि चाहरेत्। तुरायणं च क्रमशो दह्यस्यायनमेव च॥ १०॥ वासनाशारदैर्मध्येर्मुन्यनैः स्वयमाहतैः। पुरोडाशांश्चरूंश्चेव विधिवन्निर्वपेत्पृथक् ॥ ११ ॥ देवताभ्यश्व तडुला वन्यं मेध्यतरं हविः। शेषमात्मनि युज्जीत लवणं च स्वयंकृतम्॥ १२॥ स्थलजीदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च। मेध्यवृष्टोद्भवान्यद्यात्वेहांश्च फलसंभवान् ॥ १३ ॥ वर्जयेन्मधुमांसानि भौमानि कवकानि च। भूसृगां शियुकं चैव ख्रेप्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ त्यजेदाश्ययुजे मासि मुन्यनं पूर्वसंचितम्। जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च॥ १५॥ न फालकृष्टमश्चीयादुत्मृष्टमपि केनचित्। न यामजातान्यातींऽपि पुष्पाणि च फलानि च॥ १६॥ अपिपकाशनो वा स्यात्कालपक्षभुगेव वा। अभ्मकुट्टो भवेडापि दनोलूखलिकस्तथा॥ १९॥ सद्यःप्रश्चालको वा स्थान्माससंचियको ऽपि वा। षएमासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा॥ १६॥ नक्तं वानं समन्नीयादिवा वाहत्य शक्तितः। चतुर्यकालिको वा स्यात्याडापष्टमकालिकः॥ १९॥ चान्द्रायणविधानैवा गुक्के कृष्णे च वर्तयेत्। पक्षान्तयोवापश्चीयाद्यवागुं क्षियतां सकृत्॥ २०॥ पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तयेसदा। कालपक्केः स्वयंशीर्यैवेंखानसमते स्थितः॥ २१॥ भूमी विपरिवर्तेत तिष्ठेडा प्रपदैर्दिनम्। स्थानामनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयचपः॥ २२॥ यीष्मे पञ्चतपासु स्याइषास्वभावकाशिकः। आर्द्रवासास्त्र हेमनो क्रमशो वर्धयंस्तपः॥ २३॥ उपस्पृशंस्त्रिषवगां पितृन्देवांश्व तर्पयेत्। तपश्चरंश्चीयतरं शोषयेईहमात्मनः ॥ २४ ॥ अयीं श्वात्मिन वैतानान्समारोप यथाविधि। अनियरिनकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः॥ २५॥ अप्रयत्नः मुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः। शर्गोष्वममश्रव वृक्षमूलनिकेतनः॥ २६॥

तापसेष्वेव विप्रेषु याचिकं भैक्षमाहरेत्। गृहमेधिषु चान्येषु डिजेषु वनवासिषु ॥ २० ॥ यामादाहत्य वान्नीयादशौ यासान्वने वसन्। प्रतिगृह्य पुरेनेव पाणिना शकलेन वा ॥ २६ ॥ एताश्वान्याश्व सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्। विविधाश्वीपनिषदीरात्मसंसिड्ये श्रुतीः॥ २०॥ ऋषिभित्री सणिश्चेव गृहस्थेरेव सेविताः। विद्यातपोविवृद्धर्थं शरीरस्य च शुर्खये॥ ३०॥ अपराजितां वास्थाय व्रजेहिशमजिस्नगः। ञ्चा निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः॥ ३१॥ आसां महिषचयाणां त्यक्कान्यतमया तनुम्। वीतशोकभयो विप्रो बसलोके महीयते॥ ३२॥ वनेषु तु विहत्यैवं तृतीयं भागमायुषः। चतुर्थमायुषो भागं त्यक्का सङ्गान्परिवजेत् ॥ ३३ ॥ आश्रमादाश्रमं गला हुतहोमो जितेन्द्रियः। भिक्षाबलिपरिश्रानाः प्रवजन्येत्य वर्धते ॥ ३४ ॥ ऋणानि चीएयपाकृत्य मनो मोस्रे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानी वजत्यधः ॥ ३५ ॥ अधीत्य विधिवडेदान्पुचांश्वीत्पाद्य धर्मतः। इष्ट्रा च शक्तितो यद्भैर्मनो मोस्रे निवेशयेत्॥ ३६॥

अनधीत्य हिजो वेदाननुत्पाद्य तथा प्रजाम्। अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्व मोक्षमिळन्त्रजत्यधः ॥ ३७ ॥ प्राजापत्यां निरुषेष्टिं सर्ववेदसद्शिणां। आत्मन्यगीन्समारोप्य बाह्मणः प्रवजेदृहात् ॥ ३६ ॥ यो दल्ला सर्वभूतेभ्यः प्रवजत्यभयं गृहात्। तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥ यसादखिप भूतानां विजानोत्पद्यते भयम्। तस्य देहाडिमुक्तस्य भयं नास्ति कुत्रश्चन ॥ ४० ॥ **ञ्चागारादभिनिष्क्रान्तः पविचोपचितो मुनिः।** समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिवजेत् ॥ ४१ ॥ एक एव चरेन्नित्यं सिद्धर्यमसहायवान्। सिडिमेकस्य संपश्यन जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥ अनिपरिनिकेतः स्याह्याममन्त्रार्थमात्र्ययेत्। उपेक्षकोऽसंकमुको मुनिभावसमाहितः॥ ४३॥ कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता। समता चैव सर्वसिन्नेतन्मुक्तस्य लघाणम् ॥ ४४ ॥ नाभिनन्देतं मरणं नाभिनन्देत जीवितम्। कालमेव प्रतीक्षेत निर्वेशं भृतको यथा ॥ ४५ ॥ दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपूतां वदेवाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥

अतिवादांस्तितिस्रोत नावमन्येत कंचन। न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्॥ ४७॥ कुध्यनां न प्रतिकुध्येदाकुष्टः कुश्लं वदेत्। सप्तडारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४৮ ॥ अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। <mark>आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९ ॥</mark> न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नश्चनाङ्गविद्यया। नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत किहिचित्॥ ५०॥ न तापसैकास खैवा वयो भिराप वा श्वभिः। आकीर्णे भिक्षुकैर्वान्यैरागारमुपसंवजेत् ॥ ५१॥ कुप्तकेशनखश्मश्रुः पाची दराडी कुमुम्भवान्। विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ५२ ॥ अतेजसानि पाचाणि तस्य स्युनिर्वणानि च। तेषामद्भिः सृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे॥ ५३॥ अलावुं दारुपाचं च मृन्मयं वैदलं तथा। एतानि यतिपाचाणि मनुः स्वायंभुवोऽत्रवीत्॥ ५४॥ एककालं चरेङ्गैद्यं न प्रसज्जेत विस्तरे। भैक्षे प्रसन्तो हि यतिर्विषयेष्विप सज्जति ॥ ५५ ॥ विधूमे सबमुसले ब्यङ्गारे भुक्तवज्जने। वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्वरेत् ॥ ५६ ॥

अलाभे न विषादी स्याल्लाभश्चेनं न हर्षयेत्। प्राण्याचिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥ ५७ ॥ अभिपूजितलाभांस्तु जुगुसेतेव सर्वशः। अभिपूजितलाभेश्व यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥ ५८ ॥ अल्पाचाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च। ह्रियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत्॥ ५९॥ इन्द्रियाणां निरोधेन रागडेषस्रयेण च। अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ अवेश्वेत गतीनृणां कर्मदोषसमुद्भवाः। निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये॥ ६१॥ विप्रयोगं प्रियेश्वेव संयोगं च तथाप्रियेः। जरया चामिभवनं व्याधिभिश्वोपपीडनम् ॥ ६२ ॥ देहादुन्क्रमणं चास्मात्पुनर्गर्भे च संभवम्। योनिकोटिसहस्रेषु मृतीश्वास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥ अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्। धर्मार्थप्रभवं चैव मुखसंयोगमद्ययम् ॥ ६४ ॥ मूक्ष्मतां चान्ववेद्येत योगेन परमात्मनः। देहेषु चैवोपपत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च॥ ६५॥ भूषितोऽपि चरेडमें यत्र तत्राश्रमे वसन्। समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६६ ॥

फलं कातकवृक्षस्य यद्यपसुप्रसादकम्। न नामयहणादेव तस्य वारि प्रसीद्ति ॥ ६० ॥ संरक्षणार्थं जनूनां राचावहनि वा सदा। शरीरस्यात्यये चैव समी स्य वसुधां चरेत् ॥ ६८ ॥ अहा राच्या च याञ्जनून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः। तेषां स्नात्ना विशुद्धार्थं प्राणायामान् षडाचरेत् ॥ ६० ॥ प्राणायामा ब्राह्मणस्य चयोऽपि विधिवत्कृताः। व्याहतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः॥ ७०॥ दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य नियहात् ॥ ७१ ॥ प्राणायामेर्दहेदोषान्धारणाभिश्व किल्बिषम्। प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥ उचावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः। ध्यानयोगेन संपश्येक्रतिमस्यान्तरात्मनः॥ ७३॥ सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिनं निबध्यते। दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिद्यते॥ ७४॥ अहिंसयेन्द्रियासङ्गिवैंदिकेश्वेव कर्मभिः। तपसश्चरणेश्वोयैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ ७५ ॥ अस्थिस्थूणं सायुयुनं मांमशीिणतलेपनम्। चर्मावनडं दुर्गन्धि पूर्णं मूचपुरीषयोः॥ १६॥

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्। रजस्वलमनित्यं च भूतावासिममं त्यजेत्॥ ७७॥ नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा। तथा त्यजिनमं देहं कृच्छाह्राहाडिमुच्यते॥ १८॥ प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्। विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥ ७९ ॥ यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः। तदा मुखमवाप्रोति प्रत्य चेह च शाश्वतम् ॥ ६० ॥ अनेन विधिना सर्वांस्यक्का सङ्गाञ्छनैः शनैः। सर्वडंडविनिम्को ब्रह्मएयेवावितष्ठते ॥ ५१ ॥ ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतद्भिशच्दितम्। न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्कियाफलमुपाध्रुते ॥ ५२ ॥ अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च। आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्॥ ५३॥ इदं शरणमञ्जानामिदमेव विजानताम्। इदमन्विद्धतां स्वर्गमिदमानन्यमिद्धताम् ॥ ५४ ॥ अनेन क्रमयोगेण परिव्रजति यो डिजः। स विध्येह पाप्पानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ५५ ॥ एष धर्मो उनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्। वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥ ५६ ॥

ब्रह्मचारी गृहस्यश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा। एते गृहस्यप्रभवाश्वलारः पृथगाश्रमाः ॥ ५७ ॥ सर्वे ऽपि क्रमशस्त्रेते यथाशास्त्रं निषेविताः। यथोक्तकारिएं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ৮৮ ॥ सर्वेषामपि चैतेषां वेदश्रुतिविधानतः। गृहस्य उच्यते श्रेष्ठः स चीनेतान्विभर्ति हि॥ ५०॥ यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्। तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ ९० ॥ चतुर्भिरिप चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्धिजैः। दश्लक्ष्याको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः॥ ९१॥ धृतिः स्मा दमी ऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनियहः। धीर्विद्या सत्यमक्रीधो दशकं धर्मलक्ष्याम् ॥ ९२ ॥ दशलक्ष्याकं धर्म ये विप्राः समधीयते। अधीत्य चानुवर्तनो ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ९३ ॥ दशलक्ष्याकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः। वेदान्तं विधिवच्छूता संत्यसेदनृणो डिजः॥ ९४॥ संत्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्। नियतो वेदमभ्यस्यन्पुनैश्वर्यं मुखं वसेत्॥ ९५॥

एवं संन्यस्य कमाणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः। संन्यासेनापहत्येनः प्राप्तोति परमां गतिम्॥ ९६॥ एष वोऽभिहितो धर्मा ब्राह्मणस्य चतुर्विधः। पुण्योऽस्रयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मान्विबोधत॥ ९९॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते षष्ठोऽध्यायः॥





राजधमात्रवस्थामि यथावृत्तो भवेनृपः।
संभवश्च यथा तस्य सिडिश्च परमा यथा॥१॥
बासं प्राप्तेन संस्कारं स्विचियण यथाविधि।
सर्वस्थास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्॥२॥
अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विदुते भयात।
रस्वार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्रभुः॥३॥
इन्द्रानिलयमाकाणामग्रेश्च वरुणस्य च।
चन्द्रवित्तेश्योश्चिव माचा निर्हत्य शाश्वतीः॥४॥
यस्मादेषां मुरेन्द्राणां माचाभ्यो निर्मितो नृपः।
तस्मादिभभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा॥५॥
तपत्याद्त्यवच्चेष चस्नूंषि च मनांसि च।
न चैनं भृवि शक्नोति किश्वद्यभिवीस्नितृम्॥६॥

सोऽग्रिभवति वायुष्य सोऽकः सोमः स धर्मराट्। म कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ बालोऽपि नावमन्तयो मनुष इति भूमिपः। महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ৮ ॥ एकमेव दहत्यग्रिनेरं दुरुपसर्पिण्म्। कुलं दहित राजाियः सपशुद्रव्यसंचयम् ॥ ९ ॥ कार्य चावेस्य शिक्तं च देशकाली च तस्तरः। कुरुते धर्मसिद्धार्थे विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥ यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रमे। मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः॥ ११॥ तं यस्तु देषि संमोहात्स विनश्यत्यसंशयम्। तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरते मनः॥ १२॥ तसाइमें यमिष्टेषु संव्यवस्येन्तराधिपः। अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत्॥ १३॥ तदर्थं सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्। ब्रह्मतेजोमयं द्राडममृजत्पूर्वमीश्वरः ॥ १४ ॥ तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। भयाङ्गोगाय कल्पनो स्वधमान चलन्ति च ॥ १५ ॥ तं देशकाली शक्तिं च विद्यां चावेस्य तस्त्रतः। यथार्हतः संप्रणयेन्दरेष्वन्यायवर्तिषु ॥ १६ ॥

स राजा पुरुषो दग्रः स नेता शासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः॥ १९॥ दगडः शास्ति प्रजाः सर्वा दगड एवाभिरक्षति। दराडः सुप्तेषु जागित दराडं धर्म विदुर्बुधाः ॥ १৮ ॥ समीस्य स धृतः सम्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः। असमी स्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥ यदि न प्रणयेद्राजा दग्रं दग्ड्येष्वतन्द्रितः। शूले मत्यानिवापस्यन्दुर्बलान्बलवन्नराः॥ २०॥ अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याइविस्तथा। स्वाम्यं च न स्यात्कि सिंश्वित्यवर्ते ताधरोत्तरम् ॥ २१ ॥ सर्वा दराइजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः। द्राइस्य हि भयात्मर्वे जगङ्गोगाय कल्पते ॥ २२ ॥ देवदानवगन्धवा रक्षांसि पतगोरगाः। तेऽपि भोगाय कल्पनो दराडेनैव निपीडिताः॥ २३॥ दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः। सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्रग्डस्य विभ्रमात्॥ २४॥ यच श्यामी लोहितास्रो दग्रश्चरित पापहा। प्रजास्तव न मुह्मिना नेता चेत्साधु पश्यित ॥ २५ ॥ तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्। समी स्य कारिएं प्राइं धर्मकामार्थको विदम् ॥ २६ ॥

तं राजा प्रणयन्सम्यक्त्रिवर्गेणाभिवर्धते। कामात्मा विषमः खुद्रो दग्रेनेव निह्न्यते ॥ २९ ॥ द्राडी हि सुमहत्तेजी दुर्धरश्वाकृतात्मभिः। धर्माडिचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम् ॥ २८ ॥ ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम्। अनारिक्षगतांश्वेव मुनीन्देवांश्व पीडयेत्॥ २०॥ सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुडिना। न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च॥ ३०॥ शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्त्रानुसारिणा। दगडः प्रणियतुं शक्तः मुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तिः स्याङ्ग्रग्दरादश्च शनुषु। मुहत्स्वजिसः सिग्धेषु ब्रासणेषु स्मान्वितः ॥ ३२ ॥ एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः। विस्तीर्यते यशो लोके तैलविन्दुरिवाम्भिस ॥ ३३॥ अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः। संक्षिपते यशो लोके घृतबिन्दुरिवाम्भसि॥ ३४॥ स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वेशः। वर्णानामाश्रमाणां च राजा मृष्टो ऽभिरिह्यता॥ ३५॥ तेन यद्यत्सभृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः। तत्तबोऽहं प्रवस्थामि यथावदनुपूर्वशः॥ ३६॥

ब्रास्रणान्पर्यपासीत प्रातरूयाय पार्थिवः। नैविद्यवृद्यान्विदुषित्तिष्ठेत्तेषां च शासने ॥ ३७ ॥ वृडांश्व नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन्। वृडसेवी हि सततं रह्योभिरिप पूज्यते ॥ ३৮ ॥ तेभ्योऽधिगच्छेडिनयं विनीतात्मापि नित्यशः। विनीतात्मा हि नृपतिने विनश्यति कर्हिचित्॥ ३९॥ बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः। वनस्थाश्चेव राज्यानि विनयास्रतिपेदिरे॥ ४०॥ वेनो विनष्टोऽविनयासहुषश्चैव पार्थिवः। मुदाः पैजवनश्चेव मुमुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥ पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च। कुबरश्व धनेश्वर्ये बासएयं चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥ चैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां द्राउनीतिं च शाश्वतीम्। आन्वीि स्वां चात्मविद्यां वार्तारमांश्व लोकतः॥४३॥ इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्। जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ ॥ दश कामसमुत्यानि तथाष्टी क्रोधजानि च। व्यसनानि दुरनानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥ कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४६ ॥

मृगयास्या दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः। तौर्यविकं वृषाद्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥ पेशुन्यं साहसं द्रोह ईर्षासूयार्थदृषणम्। वाग्दराइजं च पारुषं क्रीधजीऽपि गर्गोऽष्टकः ॥ ४६ ॥ इयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेह्नोभं तज्जावेतावुभी गणी॥ ४९॥ पानमक्षाः स्त्रियश्चेव मृगया च यथाक्रमम्। एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गर्णे॥ ५०॥ दग्रस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदृषणे। क्रोधजेऽपि गर्णे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ ५१ ॥ सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वचैवानुषङ्गिणः। पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्यसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥ व्यसनस्य च मृत्योश्व व्यसनं कष्टमुच्यते। व्यसन्यधोऽधो वजित स्वयात्यव्यसनी मृतः॥ ५३॥ मीलाञ्डास्त्रविदः शूराँ स्रयलक्षान्कुलोइतान्। सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ ५४ ॥ अपि यत्मुकारं कर्म तद्येकेन दुष्करम्। विशेषतीऽसहायेन किमु राज्यं महोदयम्॥ ५५॥ तैः सार्धे चिनायेनित्यं सामान्यं संधिवियहम्। स्थानं समुद्यं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥

तेषां स्वं स्वमिप्रायमुपलभ्य पृथकपृथक्। समस्तानां च कार्येषु विद्ध्याडितमात्मनः ॥ ५७ ॥ सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता। मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाइगुग्यसंयुतम् ॥ ५८ ॥ नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वेकार्याणि निश्चिपेत्। तेन सार्धे विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत्॥ ५९॥ अत्यानिप प्रकृवीत शुचीत्राज्ञानवस्थितान्। सम्यगर्षसमाहर्नृनमात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ६० ॥ निवेर्तेतास्य याविद्विरिति कर्तव्यता नृभिः। तावतोऽतन्द्रितान्दक्षात्रकुर्वीत विचक्ष्णान् ॥ ६१ ॥ तेषामर्थे नियुज्जीत शूरान्दश्चान्कुलोइतान्। शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ६२ ॥ दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम्। इङ्गिताकारचेष्टइं शुचिं दक्षं कुलोइतम् ॥ ६३ ॥ अनुरक्तः गुचिर्देष्ठः सृतिमान्देशकालवित्। वपुष्मान्वीतभीवाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ अमात्ये दराइ आयत्तो दराई वैनियकी किया। नृपती कोषराष्ट्रे तु दूते संधिविपर्ययौ ॥ ६५॥ दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान्। दूतस्तलुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥

स विद्यादस्य कृत्येषु निगूढेङ्गितचेष्टितैः। आकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम् ॥ ६० ॥ बुद्धा च सर्वे तस्त्रेन परराजचिकीर्षितम्। तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ६८ ॥ जाङ्गलं सस्यसंपन्नमायप्रायमनाविलम्। रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्॥ ६०॥ धन्वदुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्श्वमेव वा। नृदुर्गे गिरिदुर्गे वा समाश्चित्य वसेत्पुरम्॥ ७०॥ सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत्। एषां हि बाहुगुएयेन गिरिदुर्ग विशिष्यते॥ ७१॥ **चीएयाद्यान्याश्चितास्त्वेषां मृगगर्ताश्चयाप्**चराः। चीरयुत्तराणि क्रमशः प्रवंगमनरामराः॥ ७२॥ यथा दुर्गाश्रितानेताचोपहिंसन्ति श्ववः। तथारयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् ॥ ७३ ॥ एकः शतं योधयति प्राकारस्यो धनुर्धरः। शतं दश सहस्राणि तस्माहुर्गं विधीयते॥ 9४॥ तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनैः। ब्रास्याः शिल्पिभर्यन्त्रैयवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥ तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेवृहमात्मनः। गुप्तं सर्वेतुं के शुभं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७६ ॥

तदध्यास्यो हहे द्वार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्। कुले महित संभूतां हद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥ पुरोहितं च कुर्वीत वृगुयादेव चर्त्विजः। तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वेतानिकानि च ॥ ७६ ॥ यजेत राजा ऋतुभिर्विविधेराप्तदक्षिगः। धर्मार्थं चैव विप्रेभ्यो दद्याङ्गोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥ मांवत्मरिकमाप्त्रेश्व राष्ट्रादाहारयेडलिम्। स्याचामायपरो लोके वर्तेत पितृवनृषु ॥ ५० ॥ अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तव तव विपश्चितः। तेऽस्य सर्वाएयवेद्येरनृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ ৮१ ॥ आवृत्तानां गुरुकुलाडिप्राणां पूजको भवेत्। नृपाणामस्यो ह्येष निधिर्वाह्यो विधीयते॥ ५२॥ न तं स्तेना न चामिचा हरन्ति न च नश्यति। तसादाज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेषुक्षयो निधिः॥ ५३॥ न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्। वरिष्ठमियहोचेभ्यो बाह्यणस्य मुखे हुतम् ॥ ५४ ॥ सममबासणे दानं डिगुणं बासणबुवे। सहस्रगुणमाचार्यं अनन्तं वेदपारगे॥ ५५॥ दिशकालविधानेन द्रव्यं श्रहासमन्वितम्। पाचे प्रदीयते यतु तह्यमस्य प्रसाधनम् ॥]

पाचस्य हि विशेषेण श्रद्धानतयेव च। श्चल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्यावायते फलम् ॥ ५६ ॥ समोत्रमाधमै राजा लाहूतः पालयग्रजाः। न निवर्तेत संयामात्याचं धर्ममनुसरन् ॥ ५० ॥ संयामेषुनिवर्तितं प्रजानां चैव पालनम्। गुष्रुषा बाह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ৮৮ ॥ आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीस्तितः। युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गे यान्यपराङ्मुखाः॥ ५० ॥ न कूटैरायुधेहन्याद्यध्यमानो रणे रिपून। न कर्णिभिनापि दिग्धेनायिज्वलिततेजनैः॥ ९०॥ न च हन्यात्स्यलारूढं न क्षीवं न कृताञ्चलिम्। न मुक्तकेशं नासीनं न तवासीति वादिनम् ॥ ९१ ॥ न मुप्तं न विसन्ताहं न नगं न निरायुधम्। नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ९२ ॥ नायुधव्यसनप्राप्तं नार्ते नातिपरिक्षतम्। न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥ यस्तु भीतः परावृत्तः संयामे हन्यते परैः। भर्तुर्यदूष्कृतं किंचित्रत्सर्वे प्रतिपद्यते ॥ ९४ ॥ यचास्य सुकृतं किंचिद्मुचार्यमुपार्जितम्। भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य च ॥ ९५ ॥

रथाश्वं हस्तिनं छत्त्वं धनं धान्यं पश्चित्त्वयः। सर्वद्रव्याणि कूपं च यो यज्जयित तस्य तत्॥ ९६॥ राज्ञश्च दद्युरुडारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः। राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथिग्जितम् ॥ ९७ ॥ एषो ऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः। असाडमान च्यवेत स्वचियो घनणे रिपून्॥ ए८॥ अलब्धं चैव लिप्मेत लब्धं रक्षेत्रयत्नतः। रिक्षतं वर्धयेचैव वृद्धं पाचेषु निक्षिपेत्॥ ९९॥ एतचतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्। अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्क्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ ञ्रलयमिळेद्दराडेन लयं रक्षेदवेक्षया। रिक्षतं वर्धयेङ्घा वृद्धं पाचेषु नििक्षपेत्॥ १०१॥ नित्यमुद्यतद्गडः स्याचित्यं विवृतपौरुषः। नित्यं संवृतसंवार्या नित्यं छिद्रानुसार्यरेः ॥ १०२ ॥ नित्यमुद्यतद्राइस्य कृत्समुद्विजते जगत्। तसात्मर्वाणि भूतानि द्रांडेनेव प्रसाधयेत्॥ १०३॥ अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया। बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं सुसंवृतः॥ १०४॥ नास्य खिद्रं परो विद्याहिद्याखिद्रं परस्य तु। गूहेलूर्म इवाङ्गानि रक्षेडिवरमात्मनः॥ १०५॥

बकविचनयेदयाञ्छशवच विनिष्पतेत्। वृक्तवचावलुम्पेत सिंहवच पराक्रमेत्॥ १०६॥ एवं विजयमानस्य ये ऽस्य स्युः परिपन्थिनः। तानानयेड्यं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः॥ १००॥ यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः। द्राडेनैव प्रसह्येताञ्छनकेर्वशमानयेत् ॥ १०५ ॥ सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि परिष्ठताः। सामद्राडौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृड्यये ॥ १०९ ॥ यथोडरित निदाता कहां धान्यं च रह्मति। तथा रखेनुपो राष्ट्रं हन्याच परिपन्थिनः ॥ ११० ॥ मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेश्वया। सो ऽचिराद्र्रयते राज्याज्जीविताच सवान्धवः॥ १९१॥ शरीरकर्षणात्राणाः श्रीयन्ते प्राणिनां यथा। तथा राज्ञामपि प्राणाः छीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्॥ ११२॥ राष्ट्रस्य संयहे नित्यं विधानीमद्माचरेत्। मुसंगृहीतराष्ट्री हि पार्थिवः मुखमेधते ॥ ११३ ॥ इयास्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्। तथा यामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संयहम् ॥ ११४ ॥ यामस्याधिपतिं कुर्याद्यमपतिं तथा। विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५ ॥

यामे दोषान्समुत्पन्नान्यामिकः शनकैः स्वयम्। शंसेह्रामदशेशाय दशेशी विंशतीशिने ॥ ११६ ॥ विंशतीशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेदयेत्। शंसेद्रामशतेशसु सहस्रपतये स्वयम्॥ १९७॥ यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं यामवासिभिः। अचपानेन्धनादीनि यामिकस्तान्यवाप्रयात् ॥ ११४ ॥ दशी कुलं तु भुज्जीत विंशी पन्न कुलानि च। यामं यामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥ ११९ ॥ तेषां याम्याणि कार्याणि पृथकार्याणि चैव हि। राज्ञो ऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः॥ १२०॥ नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्यचिन्तकम्। उच्चैःस्थानं घोररूपं नक्षचाणामिव यहम्॥ १२१॥ स ताननुपरिकामेत्सर्वानेव सदा स्वयम्। तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्ययाष्ट्रेषु तचरैः॥ १२२॥ राज्ञो हि रह्याधिकृताः परस्वादायिनः शठाः। भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रह्येदिमाः प्रजाः॥ १२३॥ ये कार्यिकेभ्यो ऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः। तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्रवासनम् ॥ १२४ ॥ राजकर्ममु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च। प्रत्यहं कल्पयेवृत्तिं स्थानकर्मानुरूपतः॥ १२५॥

पणो देयो ऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम्। षागमासिकस्तथान्छादो धान्यद्रोग्पश्च मासिकः॥१२६॥ क्रयविक्रयमध्यानं भक्तं च सपरिव्ययम्। योगक्षेमं च संप्रेक्ष विणजो दापयेन्करान् ॥ १२० ॥ यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्। तथावेस्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्मततं करान् ॥ १२८ ॥ यथाल्पाल्पमदन्याद्यं वार्याकोवत्सषट्पदाः। तथाल्पाल्पो यहीतयो राष्ट्राद्राज्ञान्दिकः करः॥ १२०॥ पञ्चागज्ञाग आदेयो राज्ञा पशुहिरएययोः। धान्यानामष्टमो भागः षष्ठी द्वादश एव वा॥ १३०॥ आददीताथ षड्भागं दूमांसमधुसिंपवाम्। गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च॥ १३१॥ पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च। मृन्मयानां च भाग्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥ १३२ ॥ म्रियमाणो ऽप्याददीत न राजा श्रोचियात्करम्। न च खुधास्य संसीदेच्छ्रोचियो विषये वसन् ॥ १३३ ॥ यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोचियः सीदित श्रुधा। तस्यापि तत्सुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥ १३४ ॥ श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत्। संरक्षेत्सर्वतश्चेनं पिता पुचिमवौरसम् ॥ १३५ ॥

संरक्ष्यमाणी राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम्। तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥ यिकंचिद्पि वर्षस्य दापयेक्तरसंज्ञितम्। व्यवहारेण जीवनां राजा राष्ट्रे पृथग्जनम् ॥ १३७ ॥ कारुकाञ्छिल्पिनश्चेव शूद्रांश्चात्मोपजीविनः। एकैंकं कारयेन्कर्म मासि मासि महीपतिः॥ १३६॥ नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया। उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्व पीडयेत्॥ १३९॥ तीक्ष्णश्चेव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः। तीक्ष्णश्चेव मृदुश्चेव राजा भवति संमतः॥ १४०॥ अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोज्जवम्। स्थापयेदासने तस्मिन्खिनः कार्येद्यणे नृणाम् ॥ १४१ ॥ एवं सर्वे विधायेदिमितिकर्तव्यमात्मनः। युक्तश्ववाप्रमत्तश्च परिरह्मेदिमाः प्रजाः॥ १४२॥ विकोशन्यो यस्य राष्ट्राड्रियनो दस्युभिः प्रजाः। संपत्र्यतः सभृत्यस्य मृतः स न स जीवति ॥ १४३ ॥ श्ववियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्। निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते॥ १४४॥ उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशीचः समाहितः। हुतागिकीसणानच्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥ १४५ ॥

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्। विमृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥ गिरिपृष्ठं समारुद्ध प्रासादं वा रहोगतः। अराये निः शलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४७ ॥ यस्य मन्त्रं न जानिना समागम्य पृथग्जनाः। स कृत्सां पृथिवीं भुङ्के कोशहीनो ऽपि पार्थिवः॥ १४ ।॥ जडम्कान्धवधिरांस्तियंग्योनान्वयोऽतिगान्। स्त्रीम्रेळ्याधितयङ्गान्मन्त्रकाले ऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥ भिन्दन्यवमता मन्त्रं तैर्यग्योनास्तर्यव च। स्त्रियश्चेव विशेषेण तस्मात्तचाहती भवेत्॥ १५०॥ मध्यंदिने ऽर्धराचे वा विश्वानो विगतक्कमः। चिन्तयेडर्मकामार्थान्सार्धे तेरेक एव वा ॥ १५१ ॥ परस्परिवरुडानां तेषां च समुपार्जनम्। कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥ दूतसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तथेव च। अनाः पूरप्रचारं च प्रशिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥ कृत्सं चाष्टविधं कर्म पञ्चवंगे च तस्त्रतः। अनुरागापरागौ च प्रचारं मग्डलस्य च ॥ १५४ ॥ मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम्। उदासीनप्रचारं च श्वोश्चेव प्रयत्नतः॥ १५५॥

एताः प्रकृतयो मूलं मगडलस्य समासतः । अष्टी चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः सृताः॥१५६॥ अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदग्डाख्याः पञ्च चापराः। प्रत्येकं कथिता ह्येताः संख्येपेण हिसप्ततिः॥ १५७॥ अनन्तरमिं विद्यादिसिविनमेव च। अरेरनन्तरं मिचमुदासीनं तयोः परम् ॥ १५৮ ॥ तान्सर्वानिमसंद्थ्यात्मामादिभिरूपक्रमैः। व्यक्तिश्वेव समक्तिश्व पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥ संधिं च वियहं चैव यानमासनमेव च। बैधीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥ आसनं चैव यानं च संधाय च विगृह्य च। कार्य वीस्य प्रयुक्तीत हैधं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥ संधिं तु डिविधं विद्याद्राजा वियहमेव च। उमे यानासने चैव बैधं संश्रयमेव च ॥ १६२ ॥ समानयानकर्मा च विपरीतस्त्रथेव च। तदा त्वायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेयो डिलक्ष्याः ॥ १६३ ॥ स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा। मिनस्य चैवापकृते डिविधो वियहः स्मृतः ॥ १६४ ॥ एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया। संहतस्य च मित्रेण डिविधं यानमुच्यते ॥ १६५ ॥

श्रीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा। मिचस्य चानुरोधेन द्विविधं सृतमासनम् ॥ १६६ ॥ बलस्य स्वामिनश्चेव स्थितिः कार्यार्थसिइये। हिविधं कीर्त्यते हैधं षाड्गुएयगुरावेदिभिः॥ १६७॥ अर्थसंपादनार्थं च पीद्ममानस्य श्रनुभिः। साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः सृतः ॥ १६८ ॥ यदावगच्छेदायत्यामाधिकां ध्रुवमात्मनः। तदाले चाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत्॥ १६९॥ यदा प्रहष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीभृशम्। अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत वियहम्॥ १७०॥ यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्। परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ १७१ ॥ यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च। तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सान्वयवरिम्॥ १७२॥ मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्। तदा हिधा बलं कृता साधयेत्कार्यमात्मनः॥ १७३॥ यदा परबलानां तु गमनीयतमी भवेत्। तदा तु संश्रयेतिक्षप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १९४ ॥ नियहं प्रकृतीनां च क्याद्यो ऽरिबलस्य च। उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैगुरं यथा ॥ १९५॥

यदि तचापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्। स युडमेव तचापि निर्वितर्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥ सर्वापायस्तथा कुर्याचीतिज्ञः पृथिवीपतिः। यथास्याभ्यधिका न स्युर्मिचोदासीनशचवः॥ १९९॥ आयितं सर्वकायाणां तदानं च विचारयेत्। अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तस्रतः॥ १९४॥ आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदाले श्चिप्रनिश्वयः। अतीते कार्यशेषद्धः श्चुभिनीभिभूयते ॥ १९९ ॥ यथैनं नाभिसंद्ध्युर्मिचोदासीनश्चवः। तथा सर्वे संविद्ध्यादेष सामासिको नयः॥ १५०॥ यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः। तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १५१ ॥ मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्याचां महीपतिः। फाल्गुनं वाथ चैचं वा मासौ प्रति यथावलम्॥ १५२॥ अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येडूवं जयम्। तदा यायाडिगृह्यैव व्यसने चोत्थिते रिपोः॥ १५३॥ कृता विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि। उपगृह्यास्पदं चैव चारान्सम्यग्विधाय च ॥ १५४ ॥ संशोध्य निविधं मार्गे षडिधं च बलं स्वकम्। सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः॥ १६५॥

श्रुमेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरी भवेत्। गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १५६ ॥ द्गडब्यूहेन तन्मार्गे यायातु शकटेन वा। वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १५७ ॥ यतश्च भयमाशङ्केत्रतो विस्तारयेड्डलम् । पद्मेन चैव ब्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ १५५ ॥ सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत्। यतश्च भयमाशङ्केत्राचीं तां कल्पयेदिशम् ॥ १५९ ॥ गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समन्ततः। स्थाने युद्धे च कुशलानभी रूनविकारिणः ॥ १९० ॥ संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेडहून्। मूच्या वजेण चैवैतान्यूहेन यूह्य योधयेत्॥ १९१॥ स्यन्दनाश्वः समे युध्येदनूपे नौडिपैस्तथा। वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधेः स्थले ॥ १९२ ॥ कौरुक्षेत्रांश्व मत्यांश्व पाञ्चालाञ्छूरसेनजान्। दीघाँ ह्यू घेश्वेव नरानयानी केषु योधयेत् ॥ १९३ ॥ प्रहर्षयेद्वलं यूह्य तांश्व सम्यक्परीर्द्ययेत्। चेष्टाश्चेव विजानीयाद्रीन्योधयतामपि॥ १९४॥ उपस्थारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्। दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदनेन्धनम् ॥ १९५ ॥

भिन्द्याचेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा। समवस्कन्दयेचैनं राची विचासयेत्रथा ॥ १९६ ॥ उपजपानुपजपेड्रध्येतैव च तत्कृतम्। युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रेपुरपेतभीः ॥ १९७ ॥ साम्ना दानेन भेदेन समस्तरियवा पृथक्। विजेतुं प्रयतेतारोच युडेन कदाचन ॥ १९७॥ अनित्यो विजयो यसादृश्यते युध्यमानयोः। पराजयश्व संयामे तस्माद्युडं विवर्जयेत् ॥ १९९ ॥ चयाणामयुपायानां पूर्वाक्तानां परिक्ष्ये। तथा युध्येत संयत्नो विजयेत रिपून्यथा॥ २००॥ जिला संपूजयेदेवान्ब्रासणांश्वेव धार्मिकान्। प्रद्द्यात्परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥ सर्वेषां तु विदिलेषां समासेन चिकीर्षितम्। स्थापयेत्रच तद्वंश्यं कूर्याच समयक्रियाम्॥ २०२॥ प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान्यथोदितान्। रत्नेश्व पूजयेदेनं प्रधानपुरुषेः सह ॥ २०३ ॥ आदानमप्रियकारं दानं च प्रियकारकम्। अभी पितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ सर्वे कर्मेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे। तयोदैंवमचिन्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥

सह वापि वजेद्युक्तः संधिं कृत्वा प्रयत्नतः। मित्रं हिराएयं भूमि वा संपत्र्यंस्त्रिविधं फलम्॥ २०६॥ पार्षियाहं च संप्रेक्ष तथाकन्दं च मगडले। मिनाद्यापमिनाहा यानाफलमवाप्र्यात्॥ २०९॥ हिरएयभूसिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते। यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमणायतिसमम्॥ २०६॥ धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च। अनुरक्तं स्थिरारमं लघु मित्रं प्रशस्यते॥ २०९॥ प्राइं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च। कृतइं धृतिमन्तं च कष्टमाहुरिं वुधाः॥ २१०॥ आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता। स्यौललस्यं च सततमुदासीनगुणोदयः॥ २११॥ क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृडिकरीमपि। परित्यजेनृपो भूमिमात्मार्थमिवचारयन् ॥ २१२॥ आपदंर्थं धनं रस्रोहाराचस्रोडनैरपि। आत्मानं सततं रस्रोहारैरिप धनैरिप ॥ २१३ ॥ सह सर्वाः समुत्पनाः प्रसमी स्थापदो भृशम्। संयुक्तांश्व वियुक्तांश्व सर्वापायान्मृजेड्रुधः ॥ २१४ ॥ उपेतारमुपेयं च सर्वीपायांश्व कृत्स्रशः। एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये॥ २१५॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्य मन्त्रिभः। व्यायाम्याञ्जल्य मध्याह्रे भोक्तुमनाःपुरं विशेत् ॥ २१६ ॥ तचात्मभूतैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः। मुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रेर्विषापहैः॥ २१७॥ विषग्नेरगदैश्वास्य सर्वद्रव्याणि नेजयेत । विषम्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१६ ॥ परीक्षिताः स्त्रियश्चेनं व्यजनोदकधूपनैः। वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः॥ २१९॥ एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने। साने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च॥ २२०॥ भुक्तवान्विहरेचैव स्त्रीभिरनाःपुरे सह। विद्वत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्॥ २२१॥ अलंकृतश्च संपश्येदायुधीयं पुनर्जनम्। वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च॥ २२२॥ संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेश्मनि शस्त्रभृत्। रहस्याख्यायिनां चैव प्रशिधीनां च चेष्टितम् ॥ २२३ ॥ गता कष्टानारं तन्यसमनुज्ञाण तं जनम्। प्रविशेद्गोजनार्थं च स्तीवृतो उन्तः पुरं पुनः ॥ २२४ ॥

तच भुक्का पुनः किंचित्रूर्यघोषैः प्रहर्षितः।
संविशेतु यथाकालमुत्तिष्ठेच गतक्कमः॥ २२५॥
एतिंद्वधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपितः।
अस्वस्थः सर्वमेतत्रु भृत्येषु विनियोजयेत्॥ २२६॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते सप्तमो उध्यायः॥





व्यवहारान्दिहसुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः। मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्वेव विनीतः प्रविशेत्सभाम् ॥ १ ॥ तचासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्। विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २ ॥ प्रत्यहं देशहष्टेश्व शास्त्रहष्टेश्व हेतूभिः। अष्टादश्मु मार्गेषु निवडानि पृथकपृथक्॥ ३॥ तेषामाद्यमृणादानं निश्चेषो ऽस्वामिविक्रयः । संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च॥ ४॥ वेतनस्यैव चादानं संविदश्व व्यतिक्रमः। क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः॥ ५॥ सीमाविवादधमेश्व पारुषे दग्डवाचिके। स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंयहणमेव च ॥ ६ ॥ स्तीपुंधमा विभागश्च द्यूतमाद्भय एव च। पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ९ ॥

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्। धर्म शाश्वतमाश्चित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम्॥ ৮॥ यदा स्वयं न क्योतु नृपतिः कार्यदर्शनम्। तदा नियुक्याहिहांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने॥ ९॥ सो ऽस्य कार्याणि संपर्येत्सभ्येरेव चिभिर्वृतः। सभामेव प्रविश्याग्यामासीनः स्थित एव वा ॥ १० ॥ यिसन्देशे निषीदिना विप्रा वेदविदस्तयः। राज्ञश्च प्रकृतो विडान्ब्रसणस्तां सभां विदुः॥ ११॥ धर्मा विडस्तधर्मेण सभां यत्रीपतिष्ठते। श्रल्यं चास्य न कृताना विद्यास्तव सभासदः॥ १२॥ सभा वा न प्रवेष्ट्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्। अबुवन्विबुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३ ॥ यन धर्मा ह्यधर्मेण सत्यं यनानृतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तव सभासदः॥ १४॥ धर्म एव हतो हिना धर्मा रक्षति रिक्षतः। तसाइमी न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतो वधीत ॥ १५ ॥ वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते त्वलम्। वृषलं तं विदुर्देवास्त्रसाडमं न लोपयेत्॥ १६॥ एक एव मुहड्यमी निधने ऽपनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यि गच्छति ॥ १९ ॥

पादो ऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति। पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ १६ ॥ राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः। एनो गच्छति कर्तारं निन्दाही यच निन्द्यते ॥ १९॥ जातिमाचोपजीवी वा कामं स्याद्वासण्डूवः। धर्मप्रवक्ता नृपतेने तु शूद्रः क्यंचन ॥ २०॥ यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्। तस्य सीदित तद्राष्ट्रं पङ्के गौरिव पश्यतः ॥ २१ ॥ यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाकान्तमिडजम्। विनश्यत्याशु तत्कृत्त्वं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥ २२ ॥ धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः। प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत्॥ २३॥ अर्थानर्थावुभी बुद्धा धर्माधर्मी च केवली। वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २४ ॥ बाह्यैर्विभावयेक्सिङ्गेर्भावमन्तर्गतं नृणाम्। स्वरवर्णेङ्गिताकारैश्वश्रुषा चेष्टितेन च॥ २५॥ आकारिरिङ्गिनैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च। नेचवक्तविकारैश्व गृह्यते उन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥ बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत्। यावत्स स्यात्ममावृत्ती यावद्वातीतश्रेशवः॥ २०॥

वशापुत्रामु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलामु च। पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च॥ २६॥ जीवन्तीनां तु तासां ये तहरेयुः स्वबान्धवाः। ताञ्छिषाचौरदराडेन धार्मिकः पृषिवीपतिः ॥ २० ॥ प्रनष्टस्वामिकं रिक्थं राजा चन्दं निधापयेत्। अवाक् यन्दाइरेस्वामी परेण नृपतिहरेत् ॥ ३० ॥ ममेदिमिति यो ब्र्यात्मो ऽनुयोज्यो यथाविधि। संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्रव्यमहित ॥ ३१ ॥ अवेदयानी नष्टस्य देशं कालं च तस्रतः। वर्णे रूपं प्रमाणं च तत्समं द्राडमहिति ॥ ३२ ॥ आददीताथ षड्भागं प्रनष्टाधिगतान्पः। दशमं बादशं वापि सतां धर्ममनुसारन् ॥ ३३ ॥ प्रनष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तरिधिष्ठितम्। यांस्तच चौरान्गृह्णीयात्राचाजेभेन घातयेत् ॥ ३४ ॥ ममायमिति यो ब्रुयानिधिं सत्येन मानवः। तस्याददीत षड्भागं राजा हादशमेव वा ॥ ३५ ॥ अनृतं तु वदन्दराद्यः स्ववित्तस्यांशमष्टमम्। तस्यैव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम् ॥ ३६ ॥ विडांसु बासणी हष्ट्वा पूर्वीपनिहितं निधिम्। अशेषतो ऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिहिं सः ॥ ३७ ॥

यं तु पश्येनिधिं राजा पुराणं निहितं श्चितौ। तसाद्विजेभ्यो दत्त्वार्धमर्धे कोशे प्रवेशयेत्॥ ३६॥ निधीनां हि पुराणानां धातूनामेव च स्तिती। अर्धभायस्य णाद्राजा भूमेरिधपति हिं सः ॥ ३९ ॥ दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरिहृतं धनम्। राजा तदुपयुज्जानश्चीरस्याभीति किल्बिषम् ॥ ४० ॥ जातिजानपदान्धर्माञ्छ्रेणीधर्मां अधर्मवित्। समी स्य कुलधमां श्व स्वधमे प्रतिपादयेत् ॥ ४१ ॥ स्वानि कमाणि कुर्वाणा दूरे सन्तो ऽपि मानवाः। प्रिया भविना लोकस्य स्वे स्वे कर्मएयवस्थिताः॥ ४२॥ नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाषस्य पूरुषः। न च प्रापितमन्येन यसेतार्थं कथंचन ॥ ४३॥ यथा नयत्यमुक्पातेमृगस्य मृग्युः पदम्। नयेत्रयानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम् ॥ ४४ ॥ सत्यमधं च संपश्येदात्मानम्य साक्षिणम्। देशं कालं च रूपं च व्यवहारिवधी स्थितः॥ ४५॥ मद्भिराचरितं यत्याडार्मिकेश्व डिजातिभिः। तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥ अधमणार्थिसिद्धार्यमूत्रमर्णेन चोदितः। दापयेडनिकस्यार्थमधमणाडिभावितम् ॥ ४७ ॥

येयैरुपायेर्थं स्वं प्राप्नुयादुत्तमिर्णकः। तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेद्धमर्शिकम् ॥ ४८ ॥ धर्मेण व्यवहारेण च्छलेनाचरितेन च। प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥॥ ४९ ॥ यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णा ऽधमर्णिकात्। न स रांज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५०॥ अर्थे ऽपव्ययमानं तु कारणेन विभावितम्। दापयेड्वनिकस्यार्थं दग्रदलेशं च शक्तितः॥ ५१॥ अपह्वे ऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि। अभियोक्ता दिशेदेशं कारणं वा समुद्दिशेत्॥ ५२॥ अदेशं यश्व दिशति निर्दिश्यापहृते च यः। यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतानावबुध्यते ॥ ५३ ॥ अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावति। सम्यक्प्रिणिहितं चार्षे पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥ असंभाष्ये साक्षिभिश्व देशे संभाषते मिषः। निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्वापि निष्पतेत्॥ ५५॥ ब्रहीत्युक्तश्च न ब्र्यादुक्तं च न विभावयेत्। न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्म हीयते ॥ ५६ ॥ ज्ञातारः सन्ति मेत्युक्का दिशेत्युक्को दिशेन यः। धर्मस्थः कारणैरेतेहींनं तमिति निर्दिशेत्॥ ५७॥

अभियोक्ता न चेडूयाइध्यो दएद्यश्व धर्मतः। न चेन्त्रिपक्षात्रब्रूयाडमें प्रति पराजितः ॥ ५৮ ॥ यो याविसह्वीतार्थं मिथ्या यावित वा वदेत्। तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तद्दिगुणं दमम्॥ ५९॥ पृष्टो ऽपव्ययमानस्तु कृतावस्यो धनैषिणा। चवरैः साक्षिभिभाव्यो नृपन्नासणसंनिधौ ॥ ६० ॥ यादृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः। तादृशान्संप्रवस्थामि यथा वाच्यमृतं च तैः ॥ ६० ॥ गृहिणः पुचिणो मौलाः स्रचविर्शूद्रयोनयः। अर्थुक्ताः सास्यमहेनि न ये केचिदनापदि ॥ ६२ ॥ आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः। सर्वधर्मविदो ऽलुब्धा विपरीतांसु वर्जयेत्॥ ६३॥ नार्थसंबन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिएः। न दृष्टोषाः कर्तव्या न व्याध्याता न दूषिताः ॥ ६४ ॥ न साक्षी नृपतिः कार्या न कारुककुशीलवी। न श्रोचियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः॥ ६५॥ नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्यूर्न विकर्मकृत्। न वृड्डो न शिशुनैंको नान्यो न विकलेन्द्रियः ॥ ६६ ॥ नार्ता न मत्रो नोन्मत्रो न खुतृष्णोपपीडितः। न श्रमार्ता न कामार्ता न कुडी नापि तस्करः ॥ ६० ॥

स्त्रीणां साष्ट्यं स्त्रियः नुर्युर्हिजानां सदृशा हिजाः। शूद्राश्व सनाः शूद्राणामन्यानामन्ययोनयः ॥ ६ ॥ अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्सास्यं विवादिनाम्। ञ्चनार्वेश्मन्यराये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६० ॥ स्त्रियाणसंभवे कार्ये बालेन स्थविरेण वा। शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥ बालवृह्वातुराणां तु सास्येषु वदतां मृषा। जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा॥ ७१॥ माहसेषु तु सर्वेषु स्तेयसंयहणेषु च। वाग्दराययोश्व पारुषे न परीक्षेत साक्षिणः॥ ७२॥ बहुत्वं परिगृह्णीयात्साि खिडे भराधिपः। समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिबैधे विजीतमान् ॥ ९३॥ समक्षदर्शनात्माक्ष्यं श्रवणाचैव सिध्यति। तच सत्यं ब्रुवन्साछी धर्मार्थाभ्यां न हीयते॥ 9४॥ सास्ती दृष्टश्रुतादन्यिड्रव्रवन्नार्यसंसदि। अवाङ्ररकमवैति प्रेत्य स्वर्गाच हीयते॥ ७५॥ यचानिवडो ऽपीस्रोत शृगुयाडापि किंचन। पृष्टस्तवापि तद्भयाद्यथा दृष्टं यथा श्रुतम् ॥ ७६ ॥ एको उलुब्यस्तु साक्षी स्याइद्भचः गुच्यो ऽपि न स्त्रियः। स्तीबुडेरस्थिरतातु दोषेश्वान्ये ऽपि ये वृताः॥ ७०॥

स्वभावेनेव यहूयुस्तज्ञाह्यं व्यावहारिकम्। अतो यदन्यिबब्रुयुर्धमार्थं तद्पार्थकम् ॥ ७৮ ॥ सभानाः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसंनिधी। प्राड्विवाको उनुयुञ्जीत विधिनानेन सान्वयन् ॥ ७९ ॥ यद्वयोरनयोर्वित्य कार्ये ऽसमिश्वेष्टितं मिथः। तडूत सर्व सत्येन युष्माकं ह्यच साह्यिता॥ ५०॥ सत्यं सास्ये ब्रुवन्साक्षी लोकान्राप्तोत्यनुत्तमान्। इह चानुत्रमां की तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ৮१ ॥ सास्ये ऽनृतं वदन्पाशैर्वध्यते वारुगीर्भृशम्। विवशः शतमाजातीस्तसात्मास्ये वदेहतम् ॥ ५२ ॥ सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते। तसात्मत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ५३ ॥ आत्मेव ह्यात्मनः साधी गतिरात्मा तथात्मनः। मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमूत्रमम्॥ ५४॥ मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः। तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वश्चेवान्तरपूरुषः ॥ ५५ ॥ द्यौर्भिमरापो हृद्यं चन्द्राकायियमानिलाः। राचिः संध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम् ॥ ५६ ॥ देवबासण्सांनिध्ये साक्ष्यं पृच्छेद्दतं विजान्। उदङ्मुखात्राङ्मुखान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिः शुचीन्॥ ५९॥

बूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्सत्यं ब्रहीति पार्थिवम्। गोबीजकाञ्चनैर्वेश्यं शूद्रमेभिस्तु पातकैः ॥ ৮৮ ॥ ब्रह्मच्ची ये सृता लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम्। मिचद्रहः कृतग्रस्य ते ते स्युर्बुवती मृषा ॥ ५९ ॥ जन्मप्रभृति यितंचित्पुरायं भद्र त्या कृतम्। तत्ते सर्वे गुनो गच्छेद्यदि ब्रूयास्त्वमन्यथा ॥ ९० ॥ एको ऽहमसीत्यात्मानं यत्त्रं कल्याण मन्यसे। नित्यं स्थितस्ते इद्येष पुरायपापेक्षिता मुनिः ॥ ९१ ॥ यमी वैवस्वती देवी यस्तवैष हृदि स्थितः। तेन चेदिववादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्वज ॥ ९२ ॥ नयो मुगडः कपालेन भिक्षार्थी खुत्पिपासितः। अन्धः श्रनुगृहं गच्छेद्यः सास्यमनृतं वदेत् ॥ ९३ ॥ अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नरकं पतेत्। यः प्रश्नं वितयं ब्रुयात्पृष्टः सन्धर्मनिश्चये॥ ९४॥ अन्धो मत्यानिवाश्चाति स नरः कराटकेः सह। यो भाषते ऽर्घवैकल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः॥ ९५॥ यस्य विद्यान्हि वदतः स्रोचज्ञो नाभिशङ्कते। तसाच देवाः श्रेयांसं लोके उन्यं पुरुषं विदुः॥ ९६॥ यावतो बान्धवान्यस्मिन्हिना सास्ये ऽनृतं वदन्। तावतः संख्यया तिसम्बर्णु सीम्यानुपूर्वशः॥ ९९॥

पञ्च पश्चनृते हिना दश हिना गवानृते। श्तमश्वानृते हिना सहस्रं पुरुषानृते ॥ ९५ ॥ हन्ति जातानजातांश्व हिरएयार्थेऽनृतं वदन्। सर्व भूम्यनृते हिना मा स भूम्यनृतं वदीः ॥ ९९ ॥ अपु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैयूने। अञ्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वश्ममयेषु च॥ १००॥ एतान्दोषानवेस्य तं सर्वाननृतभाषणे। यथा श्रुतं यथा दृष्टं सर्वमेवाञ्चसा वद ॥ १०१ ॥ गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान्। प्रैष्पान्वार्धेषिकांश्चेव विप्राञ्छूद्रवदाचरेत्॥ १०२॥ तहदन्धर्मतो ऽर्घेषु जानस्रथन्यथा नरः। न स्वर्गाच्यवते लोकाहैवीं वाचं वदन्ति ताम्॥ १०३॥ शूद्रविरुष्ठ्यचिप्राणां यचतीं क्ती भवेडधः। तच वक्तव्यमनृतं ति सत्यादिशिष्यते॥ १०४॥ वाग्दैवत्येश्व चरुभियंजेरंस्ते सरस्वतीम्। अनृतस्येनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम् ॥ १०५ ॥ कूष्मागडेवापि जुहुयाइनमग्री यथाविधि। उदित्युचा वा वारुएया यृचेनाच्हेवतेन वा॥ १०६॥ चिपसादबुवन्सास्यमृणादिषु नरी ऽगदः। तहणं प्राप्नयात्मर्वे दशबन्धं च सर्वतः॥ १००॥

यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाच्यस्य साक्षिणः। रोगो ऽग्निक्षातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः॥ १०६॥ असाधिनेषु तर्थेषु मिथो विवदमानयोः। अविन्दंस्तस्राः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्॥ १०९॥ महर्षिभिश्व देवेश्व कार्यार्थं शपथाः कृताः। विसष्ठश्वापि शपथं शेपे पैजवने नृपे॥ ११०॥ न वृथा शपथं कुर्यात्स्वत्ये ऽपर्थे नरी बुधः। वृथा हि शपथं कुर्वन्प्रेत्य चेह च नश्यति॥ १९१॥ कामिनीषु विवाहेषु गवां भस्ये तथन्थने। ब्राह्मणाभ्युपपत्ती च शपथे नास्ति पातकम्॥ ११२॥ सत्येन शापयेडिप्रं ख्चियं वाहनायुधैः। गोबीजकाञ्चनैर्वेश्यं शूद्रं सर्वेस्तु पातकः॥ १९३॥ अप्रिं वा हारयेदेनमपु वैनं निमज्जयेत्। पुचदारस्य वायेनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥ ११४ ॥ यमिडो न दहत्यगिरापो नोन्मज्जयन्ति च। न चार्तिमुळ्डित स्त्रिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ १९५ ॥ वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भाचा यवीयसा। नामिर्ददाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः॥ ११६॥ यिसन्यिसिन्विवादे तु कौटसाष्ट्यं कृतं भवेत्। तत्रत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्॥ १९७॥

लोभान्मोहाद्मयान्मैचात्कामान्क्रोधात्तर्थेव च। अञ्जानाह्वालभावाच साद्यं वितयमुच्यते ॥ ११८ ॥ एषामन्यतमे स्थाने यः साह्यमनृतं वदेत्। तस्य दग्रविशेषांस्तु प्रवस्थाम्यनुपूर्वशः॥ ११९॥ लोभात्सहसं दण्डासु मोहात्पूर्व तु साहसम्। भयाद्वी मध्यमी दराडी मैत्रात्पूर्व चतुर्पृराम् ॥ १२० ॥ कामादशगुणं पूर्वे कोधातु चिगुणं परम्। अज्ञानाहु शते पूर्णे बालिश्यान्छतमेव तु ॥ १२१ ॥ एतानाहुः कौटसास्ये प्रोक्तान्दगडान्मनीषिभिः। धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२ ॥ कौटसास्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वणान्धार्मिको नृपः। प्रवासयेद्रारियना ब्राह्मणं तु विवासयेत्॥ १२३॥ दश स्थानानि दग्रस्य मनुः स्वायंभुवो ऽत्रवीत्। चिषु वर्णेषु यानि स्युरहाती बाह्मणी वजेत्॥ १२४॥ उपस्यमुद्रं जिह्ना हस्ती पादी च पन्नमम्। चक्षुनीसा च कर्णी च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५॥ अनुबन्धं परिज्ञाय देशकाली च तस्वतः। सारापराधी चालोक्य दग्डं दग्डोषु पातयेत्॥ १२६॥ अधर्मद्राडनं लोके यशोघं कीर्तिनाशनम्। अस्वर्ग्ये च परचापि तस्मात्रत्परिवर्जयेत् ॥ १२७ ॥

अद्राज्यान्दराडयनाजा दराद्यांश्वेवाष्यदराडयन्। अयशो महदाप्रोति नरकं चैव गच्छति॥ १२५॥ वाग्दग्रं प्रथमं कुर्यािडग्दग्रं तदननारम्। तृतीयं धनद्गं तु वधद्ग्डमतः परम् ॥ १२० ॥ वधेनापि यदा लेतान्नियहीतुं न शक्नुयात्। तदेषु सर्वमप्रेतत्रयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥ १३० ॥ लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि। ताम्रह्णसुवर्णानां ताः प्रवस्याम्यशेषतः॥ १३१॥ जालानारगते भानौ यत्मूक्षमं दृश्यते रजः। प्रथमं तत्प्रमाणानां चसरेणुं प्रचक्षते॥ १३२॥ चसरेणवो ऽष्टौ विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः। ता राजसर्षपित्तसस्ते चयो गौरसर्षपः॥ १३३॥ सर्षपाः षद्मवो मध्यस्त्रियवं त्वेव कृषालम्। पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश् ॥ १३४ ॥ पलं सुवर्णाश्वलारः पलानि धरणं दश। हे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रूपमाषकः॥ १३५॥ ते षोडण स्याद्यरणं पुराणश्चेव राजतः। कार्षापणस्तु विज्ञेयस्तामिकः कार्षिकः पणः॥ १३६॥ धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः। चतुः सुवर्णको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः॥ १३७॥

पणानां हे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः। मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं लेव चोत्तमः॥ १३६॥ ऋ्णे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमहिति। अपहूवे तु डिगुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥] विसष्टविहितां वृद्धिं मृजेडित्तविविधिनीम्। अशीतिभागं गृह्तीयान्मासाद्वाध्विषकः शते॥ १४०॥ डिकं शतं वा गृह्णीयात्मतां धर्ममनुस्मरन्। डिकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यर्थिकिल्बिषी ॥ १४१ ॥ द्विकं चिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम्। मासस्य वृद्धिं गृह्यीयाद्यगानामनुपूर्वेशः॥ १४२॥ न लेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्। न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गो ऽस्ति न विक्रयः॥ १४३॥ न भोक्तयो बलादाधिभूजानो वृष्डिमुत्सृजेत्। मूल्येन तोषयेचैनमाधिस्तेनो उन्यथा भवेत्॥ १४४॥ आधिश्वोपनिधिश्वोभौ न कालात्ययमर्हतः। अवहायों भवेतां तो दीर्घकालमवस्थितौ ॥ १४५॥ संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यनि कदाचन। धेनुरुष्टो वहन्नश्रो यश्व दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ यत्किंचिद्दश वर्षाणि संनिधी प्रेष्ठते धनी। भुज्यमानं परैस्तूष्णीं न स तल्लव्युमहिति॥ १४७॥

अजडश्वेदपोगगडो विषये चास्य भुज्यते। भगं तद्यवहारेण भोक्ता तडनमहिति॥ १४५॥ आधिः सीमा बालधनं निश्चेपोपनिधिस्त्रियः। राजस्वं श्रोचियद्रव्यं नोपभोगेन जीर्यते ॥ १४९ ॥ यः स्वामिनाननुज्ञातमाधि भुङ्के ऽविचक्षणः। तेनार्धवृ डिर्मोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः॥ १५०॥ कुसीदवृडिईंगुग्यं नात्येति सकृदाहता। धान्ये शदे लवे वाह्ये नातिकामित पचताम् ॥ १५१ ॥ कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति। कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहिति॥ १५२॥ नातिसांवत्सरीं वृद्धिं न चादृष्टां विनिर्हरेत्। चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या॥ १५३॥ ऋणं दातुमशक्ती यः कर्तुमिच्छेत्पुनः क्रियाम्। स दल्ला निर्जितां वृद्धिं कारणं परिवर्तयेत्॥ १५४॥ अदर्शियला तचैव हिरएयं परिवर्तयेत्। यावती संभवेदृिक्तावतीं दातुमहिति ॥ १५५॥ चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः। <mark>ऋतिकामन्देशकालौ न तत्मलमवाप्नुयात् ॥ १५६ ॥</mark> समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः। स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तचाधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥

यो यस्य प्रतिभू स्तिष्ठेदर्शनायेह मानवः। अदर्शयन्स तं तस्य यतेत स्वधनादृणम् ॥ १५৮॥ प्रातिभाव्यं वृथादानमाश्चिकं सौरिकं च यत्। दग्रडशुल्कावशेषं च न पुची दातुमहिति॥ १५०॥ दर्भनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः। दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानिप दापयेत्॥ १६०॥ अदातरि पुनदीता विज्ञातप्रकृतावृणम्। पश्चात्रतिभुवि प्रेते परीप्सेन्केन हेतुना ॥ १६१ ॥ निरादिष्टधनश्चेतु प्रतिभूः स्यादलंधनः। स्वधनादेव तदद्यानिरादिष्ट इति स्थितिः॥ १६२॥ मत्तोन्मत्तार्ताध्यधी नैवालेन स्थविरेण वा। असंबद्धकृतश्चेव व्यवहारो न सिध्यति ॥ १६३ ॥ सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्रतिष्ठिता। वहिश्चेद्वाप्यते धर्मान्नियताद्यावहारिकात् ॥ १६४ ॥ योगाधमनविकीतं योगदानप्रतियहम्। यच वाणुपधिं पश्येत्रत्मवे विनिवर्तयेत् ॥ १६५ ॥ यहीता यदि नष्टः स्यान्तुरुम्बे च कृती व्ययः। दातव्यं बान्धवैस्तत्स्यात्र्यविभक्तेरिप स्वतः ॥ १६६ ॥ कुरु बार्थे ऽध्यधीनो ऽपि व्यवहारं यमाचरेत्। स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायाच विचालयेत् ॥ १६७ ॥ बलाइतं बलाइतं बलाइचापि लेखितम्। सर्वान्बलकृतानयानकृतान्मनुरब्रवीत् ॥ १६८ ॥ चयः परार्थे क्रिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्। चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आद्यो विशक् नृपः ॥ १६९ ॥ अनादेयं नाददीत परिष्ठी गो ऽपि पार्थिवः। न चादेयं समृद्धो ऽपि सूक्ष्ममप्ययमुत्सुजेत् ॥ १७० ॥ अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात्। दीर्बल्यं ख्यापते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥ स्वादानाइण्संसगादुर्बलानां च रक्षणात्। बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते॥ १७२॥ तसाद्यम इव स्वामी स्वयं हिला प्रियाप्रिये। वर्तेत याम्यया वृत्या जितकोधी जितेन्द्रियः ॥ १७३ ॥ यस्त्रधर्मेण कार्याणि कुर्यान्मोहान्तराधिपः। अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वेन्ति शचवः॥ १९४॥ कामकोधी तु संयम्य यो ऽर्थान्धर्मेण पश्यति। प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १९५ ॥ यः साधयन्तं छन्देन वेदयेडनिकं नृपे। स राज्ञा तचतुर्भागं दायस्तस्य च तज्जनम् ॥ १९६ ॥ कर्मणापि समं कुर्याडनिकायाधमर्णिकः। समो ऽवकृष्टजातिश्व दद्याच्छ्रेयांसु तन्छनैः॥ १९९॥

अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम्। साक्षिप्रत्ययसिडानि कार्याणि समतां नयेत्॥ १७৮॥ कुलजे वृत्तसंपचे धर्मज्ञे सत्यवादिनि। महापक्षे धनिन्यांर्ये निक्षेपं निक्षिपेड्रुधः ॥ १७९ ॥ यो यथा निर्ह्मिपेडस्ते यमर्थं यस्य मानवः। स तथेव यहीतव्यो यथा दायस्तथा यहः॥ १५०॥ यो निश्चेपं याच्यमानो निश्चेपूर्न प्रयच्छति। स याच्यः प्राद्विवाकेन तिनश्चेपुरसंनिधी ॥ १५१ ॥ सास्यभावे प्रणिधिभिवयोरूपसमन्वितः। अपदेशिश्व संन्यस्य हिरायां तस्य तस्वतः ॥ १५२ ॥ स यदि प्रतिपद्येत यथा न्यस्तं यथा कृतम्। न तच विद्यते किंचिद्यत्परिरिभ्युज्यते ॥ १५३ ॥ तेषां न दद्याद्यदि तु ति इरायं यथाविधि। संनिगृद्योभयं दाप्य इति धर्मस्य धारणा ॥ १५४ ॥ निश्चेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे। नश्यतो विनिपाते तावनिपाते लनाशिनौ ॥ १६५ ॥ स्वयमेव तु यो दद्यानमृतस्य प्रत्यनन्तरे। न स राज्ञाभियोक्तव्यो न निक्षेपुष्य बन्धुभिः॥ १६६॥ अञ्चलनेव चान्विञ्चेत्रमर्थं प्रीतिपूर्वकम्। विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत्॥ १५७॥

निस्रोपेष्वेष सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने। समुद्रे नाष्ट्रयान्तिंचिद्यदि तसाच संहरेत्॥ १५५॥ चौर्हतं जलेनोढमियना दग्धमेव वा। न दद्याद्यदि तस्मात्म न संहरति किंचन ॥ १५९ ॥ निश्चेपस्यांपहर्तारमनिश्चेप्रारमेव च। मर्वेह्पायरिन्व छे च्छपयेश्वेव वैदिकेः ॥ १९०॥ यो निश्चेपं नापयिति यश्चानिश्चिष याचते। तावुभी चौरवन्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम्॥ १९१॥ निश्चेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेइमम्। तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः॥ १९२॥ उपधाभिस्तु यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः। ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधेवधः ॥ १९३॥ निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्व कुलसंनिधौ। तावानेव स विज्ञेयो विब्रुवन्दग्डमहिति॥ १९४॥ मिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा। मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा यहः॥ १९५॥ निश्चिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च। राजा विनिर्णयं कुर्यादिख्यालन्यासधारियाम् ॥ १९६ ॥ विक्री णीते परस्य स्वं यो ऽस्वामी स्वाम्यसंमतः। न तं नयेत साह्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥ १९७ ॥

अवहार्यो भवेचैष सान्वयः षर्शतं दमम्। निरन्वयो ऽनपसरः प्राप्तः स्याचीरिकल्बिषम् ॥ १९५ ॥ अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विकय एव वा। अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥ १९९ ॥ संभोगो यच हश्येत न हश्येतागमः क्वचित्। आगमः कारणं तच न संभोग इति स्थितिः॥ २००॥ विकयाद्यो धनं किंचितृह्तीयान्कुलसंनिधी। क्रयेण स विशुइं हि न्यायतो लभते धनम् ॥ २०१॥ अय मूलमनाहार्ये प्रकाशक्रयशोधितम्। अद्राची मुच्यते राज्ञा नाष्ट्रिको लभते धनम्॥ २०२॥ नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमहेति। न सावद्यं न च न्यूनं न दूरे न तिरोहितम् ॥ २०३ ॥ अन्यां चेद्दर्शयित्वान्या वोदुः कन्या प्रदीयते। उभे ते एक्युल्केन वहेदित्यब्रवीन्मनुः॥ २०४॥ नोन्मत्ताया न कुष्टिन्या न च या स्पृष्टमैयूना। पूर्व दोषानभिख्याय प्रदाता दराडमहिति॥ २०५॥ ऋ तिग्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्। तस्य कमानुरूपेण देयो उंगः सहकर्तृभिः॥ २०६॥ दिक्षणामु च दत्तामु स्वकर्म परिहापयन्। कृत्समेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्॥ २०९॥

यिसन्तर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदिष्णाः। स एव ता आद्दीत भजेरन्सर्व एव वा ॥ २०६ ॥ रथं हरेत चाध्वयूर्वसाधाने च वाजिनम्। होता वापि हरेदश्वमुद्राता चाप्यनः क्रये॥ २००॥ सर्वेषामधिनो मुख्यास्तदर्धनाधिनो ऽपरे। तृतीयिनस्तृतीयांशाश्वतुर्थांशाश्व पादिनः ॥ २१० ॥ संभूय स्वानि कर्माणि कुर्विद्विरिह मानवैः। अनेन विधियोगेन कर्तव्यां शप्रकल्पना ॥ २११ ॥ धर्मार्थं येन दत्तं स्यालसीचिद्याचते धनम्। पश्चाच न तथा तत्याच देयं तस्य तज्जवेत् ॥ २१२ ॥ यदि संसाधयेत्रतु दर्पाल्लोभेन वा पुनः। राज्ञा दाणः सुवर्णे स्यात्रस्य स्तेयस्य निष्कृतिः॥ २१३॥ दत्तस्येषोदिता धर्म्या यथावदनपिकया। अत ऊर्धे प्रवस्थामि वेतनस्यानपिकयाम् ॥ २१४ ॥ भृतो नार्तो न कुर्याद्यो दपालक यथोदितम्। स दराद्धाः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् ॥ २१५॥ आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथा भाषितमादितः। मुदीर्घस्यापि कालस्य तल्लभेतैव वेतनम् ॥ २१६ ॥ यथोक्तमार्तः स्वस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्। न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः॥ २१९॥

एष धर्मो ऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः। अत ऊर्धे प्रवस्थामि धर्मे समयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥ यो यामदेशसंघानां कृता सत्येन संविदम्। विसंवदेनरो लोभात्तं राष्ट्राडिप्रवासयेत्॥ २१९॥ निगृह्य दापयेचैनं समयव्यभिचारिणम्। चतुः सुवर्णान्षिष्काञ्छतमानं च राजतम् ॥ २२० ॥ एवं दराडविधिं कुर्याडार्मिकः पृथिवीपतिः। यामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिगाम् ॥ २२१ ॥ कीला विकीय वा किंचिद्यस्येहानुशयो भवेत्। सो उन्तर्रशाहात्तद्रयं दद्याचैवाददीत च॥ २२२॥ परेण तु दशाहस्य न दद्यानापि दापयेत्। आददानी ददचीव राज्ञा दराद्याः शतानि षर्॥ २२३॥ यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयन्छति। तस्य कुर्यानृपो दग्रं स्वयं षखवतिं पणान् ॥ २२४ ॥ अक्रवेति तु यः कन्यां ब्रूयाद्वेषेण मानवः। स शतं प्राप्नुयाद्दग्डं तस्या दोषमदर्शयन् ॥ २२५ ॥ पाणियहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः। नाकत्यासु क्वचिनृणां लुप्तधर्मिकया हि ताः॥ २२६॥ पाणियहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्। तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विडक्किः सप्तमे पदे॥ २२७॥

यिसन्यिसन्कृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत्। तमनेन विधानेन धर्म्य पिष निवेशयेत्॥ २२६॥ पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे। विवादं संप्रवस्थामि यथावडम्तन्त्रतः ॥ २२० ॥ दिवा वक्तव्यता पाले राची स्वामिनि तहहे। योगक्षेमे ऽन्यथा चेतु पाली वक्तव्यतामियात्॥ २३०॥ गोपः श्रीरभृतो यसु स दुद्धाद्दशतो वराम्। गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्पाले ऽभृते भृतिः॥ २३१॥ नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम्। हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥ २३२ ॥ विघुष तु हतं चौरैर्न पालो दातुमहिति। यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥ २३३ ॥ कर्णी चर्म च वालांश्व बिससायूनि रोचनाम्। पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वङ्कांश्व दर्शयेत्॥ २३४॥ अजाविके तु संरुडे वृकैः पाले त्वनायित। यां प्रसद्य वृको हन्यात्पाले तन्किल्विषं भवेत् ॥ २३५ ॥ तासां चेदविरुडानां चरन्तीनां मिथो वने। यामुत्पत्य वृको हत्याच पालस्तच किल्बिषी ॥ २३६ ॥ धनुःशतं परीहारो यामस्य स्यात्समन्ततः। शम्यापातास्त्रयो वापि चिगुणो नगरस्य तु ॥ २३७ ॥

तचापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पश्वो यदि। न तच प्रणयेद्रग्डं नृपतिः पशुरिक्षणाम् ॥ २३६ ॥ वृतिं तच प्रकुर्वीत यामुष्ट्री नावलीकयेत्। छिद्रं च वारयेत्सर्वं श्वसूकरमुखानुगम् ॥ २३९ ॥ पि होने परिवृते यामान्तीये ऽथवा पुनः। सपालः शतदराडार्हो विपालान्वारयेत्पशून्॥ २४०॥ क्षेत्रेष्वत्येषु तु पशुः सपादं पणमहिति। सर्वच तु शदो देयः छोचिकस्येति धारणा॥ २४१॥ अनिर्देशाहां गां सूतां वृषान्देवपशूंस्तथा। सपालान्वा विपालान्वा न द्राधान्मनुखवीत्॥ २४२॥ श्रेचिकस्यात्यये दगडो भागाद्दश्रुगो भवेत्। ततो ऽर्घरगडो भृत्यानामज्ञानात्ये चिकस्य तु ॥ २४३ ॥ एतिइधानमातिष्ठेडार्मिकः पृथिवीपतिः। स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ ॥ सीमां प्रति समुत्यचे विवादे यामयोर्डयोः। ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥ सीमावृक्षांसु कुर्वीत न्ययोधाश्वत्यकिंशुकान्। शाल्मलीसालतालांश्व सीरिगाश्वेव पादपान् ॥ २४६ ॥ गुल्मान्वेगूंश्व विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि च। शरान्कु जकगुल्मांश्व तथा सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥

तडागान्युद्पानानि वाषः प्रस्वणानि च। सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४৮ ॥ उपक्क बानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्। सीमाज्ञाने नृणां वीद्य नित्यं लोके विपर्ययम्॥ २४९॥ अश्मनो ऽस्थीनि गोवालांसुषान्भस कपालिकाः। करीषिमष्टकाङ्गाराञ्छकरा वालुकास्तथा॥ २५०॥ यानि चैवंप्रकाराणि कालाङ्ग्रमिने भक्षयेत्। तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्॥ २५१॥ एतैर्लिङ्गेर्नयेसीमां राजा विवदमानयोः। पूर्वभुक्त्या च सततमुद्कस्यागमेन च॥ २५२॥ यदि संशय एव स्याह्मिङ्गानामपि दर्शने। साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिर्णयः॥ २५३॥ यामेयककुलानां च समक्षं सीम्नि साह्यिणः। प्रष्ट्याः सीमलिङ्गानि तयोश्वेव विवादिनोः॥ २५४॥ ते पृष्टास्तु यथा ब्रुयुः समस्ताः सीम्नि निश्वयम्। निबधीयात्रथा सीमां सर्वास्तांश्चेव नामतः॥ २५५॥ शिरोभिस्ते गृहीलोवीं सग्विणो रक्तवाससः। मुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैनयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ २५६ ॥ यथोक्तेन नयनास्ते पूयन्ते सत्यसाह्यिणः। विपरीतं नयनास्तु दाणाः स्युर्द्धिशतं दमम् ॥ २५७ ॥

साध्यभावे तु चलारो यामसीमान्तवासिनः। सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसंनिधौ ॥ २५६ ॥ सामनानामभावे तु मौलानां सीमसाक्षिणाम्। इमानपनुयुज्जीत पुरुषान्वनगोचरान् ॥ २५९ ॥ व्याधाञ्छाकुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मूलखानकान् । व्यालयाहानुञ्छवृत्तीनन्यांश्व वनगोचरान् ॥ २६० ॥ ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सीमासंधिषु लक्ष्याम्। तत्रथा स्थापयेद्राजा धर्मेण यामयोर्हयोः॥ २६१॥ क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च। सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥ सामनाश्चेन्मृषा ब्रुयुः सेती विवदतां नृणाम्। सर्वे पृथक् पृथग्दरा राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ २६३ ॥ गृहं तडागमारामं होचं वा भीषया हरन्। श्तानि पञ्च दग्द्यः स्यादज्ञानाद्विश्तो दमः ॥ २६४ ॥ मीमायामविषद्यायां स्वयं राजैव धर्मवित्। प्रदिशेङ्क्रमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः॥ २६५॥ एषो ऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये। अत ऊर्धे प्रवस्थामि वाक्पारुषविनिर्णयम्॥ २६६॥ शतं ब्राह्मणमाकुश्य स्नियो द्राहमहिति। वैश्यो ऽध्यर्धशतं हे वा शूद्रस्तु वधमहिति ॥ २६७ ॥

पञ्चाशब्वासणो दएद्यः स्वित्यस्याभिशंसने। वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्रे द्वादशको दमः॥ २६५॥ समवर्णे डिजातीनां डादशैव व्यतिक्रमे। वादेष्ववचनीयेषु तदेव डिगुणं भवेत्॥ २६०॥ एकजाति हिजातीं सु वाचा दारु एया सिपन्। जिद्धायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ २९० ॥ नामजातियहं लेषामभिद्रोहेण कुर्वतः। निखेयो ऽयोमयः शङ्कुर्ज्जलनास्ये दशाङ्गुलः॥ २७१॥ धर्मापदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः। तप्तमासेचयेत्रैलं वक्त्रे श्रोचे च पार्थिवः॥ २७२॥ श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च। वितथेन बुवन्दपादायः स्यादिशतं दमम्॥ २७३॥ काणं वाषयवा सञ्जमन्यं वापि तथाविधम्। तथ्येनापि बुवन्दाप्यो दग्रं काषापणावरम् ॥ २९४ ॥ मातरं पितरं जायां भातरं तनयं गुरुम्। आञ्चारयञ्छतं दापः पन्थानं चाददद्गुरोः ॥ २९५ ॥ बाह्मण्यवियाभ्यां तु दगडः कार्यो विजानता। बासणे साहसः पूर्वः श्वचिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥ विट्शूद्रयो रेवमेव स्वजातिं प्रति तस्त्रतः। छेदवर्जे प्रणयनं द्राउस्येति विनिश्वयः॥ २९९॥

एष दराडविधिः प्रोक्तो वाक्पारुषस्य तस्त्रतः। ञ्चत ऊर्धे प्रवस्थामि दग्डपारुषनिर्णयम् ॥ २७५ ॥ येन केनचिदङ्गेन हिंस्याचेच्छ्रेष्ठमनयजः। छेत्रव्यं तत्तदेवास्य तन्मनीरनुशासनम् ॥ २७९ ॥ पाणिमुद्यम्य दग्डं वा पाणिच्छेदनमहिति। पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहिति॥ २५०॥ सहासनमभिप्रेपुरुकृष्टस्यावकृष्टजः। कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत्॥२८१॥ अविनष्टीवतो द्रपाद्वावीष्टी छेदयेन्ह्यः। अवमूचयतः शिक्षमवशर्धयतो गुद्म् ॥ २५२ ॥ केशेषु गृह्यतो हस्ती छेदयेदविचारयन्। पादयोदािढकायां च यीवायां वृषणेषु च॥ २५३॥ लग्भेदकः शतं दराञ्चो लोहितस्य च दर्शकः। मांसभेत्रा च षिग्नष्कात्रवास्यस्वस्थिभेद्कः॥ २५४॥ वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगी यथा यथा। तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २५५ ॥ मनुष्याणां पशूनां च दुः खाय प्रहते सति। यथा यथा महदूः खं दग्रं कुर्यात्तथा तथा ॥ २६६ ॥ अङ्गावपीडनानां च प्राण्योणितयोस्तथा। समुत्यानव्ययं दाषः सर्वद्राडमयापि वा ॥ २५७ ॥

द्रव्याणि हिंस्याद्यी यस्य ज्ञानतो ऽज्ञानतो ऽपि वा। स तस्योत्पादयेनुष्टिं राज्ञे दद्याच तत्समम् ॥ २५६ ॥ चर्मचार्मिकभागडेषु काष्ठलोष्टमयेषु च। मूल्यात्पचगुणो दगडः पुष्पमूलफलेषु च॥ २५०॥ यानस्य चैव यातुश्व यानस्वामिन एव च। दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दग्डो विधीयते ॥ २९० ॥ छिचनास्ये भग्रयुगे तिर्यक्प्रतिमुखागते। अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथैव च ॥ २०१ ॥ छेदने चैव यन्त्राणां योक्त्रश्म्योस्तथैव च। आकन्दे चाप्पपेहीति न दग्डं मनुख्ववीत् ॥ २०२ ॥ यचापवर्तते युग्यं वैगुरायात्राजकस्य तु। तच स्वामी भवेद्राञ्चो हिंसायां विश्रतं दमम् ॥ २९३॥ प्राजकश्चेद्मवेदाप्तः प्राजको दग्डमहित। युग्यस्थाः प्राजने उनाप्ते सर्वे दएद्याः शतं शतम्॥ २०४॥ स चेतु पथि संरुद्धः पशुभिवा रथेन वा। प्रमापयेत्राराभृतस्तच दराडो विचारितः॥ २०५॥ मनुष्यमारणे क्षिप्रं चौरविक्तिस्बिषं भवेत्। प्राणभृत्मु महत्स्वर्धं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २०६॥ खुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां डिशतो दमः। पन्बाशतु भवेद्रगडः शुभेषु मृगपिक्षषु ॥ २००॥

गर्दभाजाविकानां तु द्रगडः स्यात्पञ्चमाषिकः। माषिकस्तु भवेद्दरः श्रमूकरिनपातने ॥ २०७॥ भार्या पुत्रश्च दासश्च शिष्यो भाता च सोदरः। प्राप्तापराधास्ताद्याः स्यू रज्जा वेणुदलेन वा ॥ २९९ ॥ पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथंचन। अतो ऽन्यथा तु प्रहरस्राप्तः स्याचीरिकिल्विष्म् ॥ ३०० ॥ एषो ऽखिलेनाभिहितो द्राउपारुपनिर्णयः। स्तेनस्यातः प्रवस्यामि विधिं द्राडविनिर्णये॥ ३०१॥ परमं यत्नमातिष्ठेन्स्तेनानां नियहे नृपः। स्तेनानां नियहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥ ३०२ ॥ अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः। सन्तं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदिक्ष्णम् ॥ ३०३ ॥ सर्वती धर्मषड्भागी राज्ञी भवति रह्मतः। अधमादिप षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥ यदधीते यद्यजते यददाति यदर्चति। तस्य षड्भागभायाजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥ रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्व घातयन्। यजते ऽहरहर्यज्ञैः सहस्रशतदिक्ष्णैः ॥ ३०६ ॥ यो ऽरह्मन्बलिमादत्ते करं गुल्कं च पार्थिवः। प्रतिभोगं च दग्रं च स सद्यो नरकं वजेत्॥ ३०९॥

अरिक्षतारं राजानं बलिषड्भागहारिग्रम्। तमाहुः सर्वलोकस्य समयमलहारकम् ॥ ३०६ ॥ अनवेशितमयादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम्। अरिश्तारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम् ॥ ३०९ ॥ अधार्मिकं विभिन्यायैर्निगृह्णीयात्रयत्नतः। निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥ ३१० ॥ नियहेण हि पापानां साधूनां संयहेण च। विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११ ॥ क्षनाव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां नृणाम्। बालवृह्यातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः॥ ३१२॥ यत्यिप्रो मर्षयत्यार्तेस्तेन स्वर्गे महीयते। यचैश्वर्याच समते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥ राजा स्तेनेन गलाव्यो मुक्तकेशेन धावता। आच्छा गोन तत्स्तेयमेवं कर्मासि शाधि माम् ॥ ३१४ ॥ स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम्। शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दग्रहमेव वा ॥ ३१५ ॥ शासनाडा विमोक्षाडा स्तेनः स्तेयाडिमुच्यते। अशासिता तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिषम्॥३१६॥ अनादे भूणहा मार्षि पत्यौ भार्यापचारिणी। गुरौ शिष्यश्व याज्यश्व स्तेनो राजनि किल्विषम्॥ ३१७॥

राजभिधृतदराडास्तु कृता पापानि मानवाः। निर्मेलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१५ ॥ यसु रज्जुं घटं कूपाहरेद्भिन्द्याच यः प्रपाम्। स दग्रं प्राप्नुयान्माषं तच तिसन्समाहरेत् ॥ ३१९ ॥ धान्यं दश्रभ्यः कुम्भेभ्यो हरतो उभ्यधिकं वधः। शेषे ऽप्येकादशगुणं दापस्तस्य च तद्वनम् ॥ ३२० ॥ तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः। मुवर्णरजतादीनामुत्रमानां च वाससाम् ॥ ३२१ ॥ पञ्चाशतस्त्रभ्यधिके हस्त छेदनिम्यते। शेषे त्वेकादशगुणं मूल्याइएउं प्रकल्पयेत् ॥ ३२२ ॥ पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः। मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमहिति ॥ ३२३ ॥ महापशूनां हरणे शस्त्राणामीषधस्य च। कालमासाद्य कार्यं च दग्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥ ३२४ ॥ गोषु बाह्यणसंस्थामु स्थरिकायाश्व भेदने। पशूनां हरणे चैव सद्यः कार्यो ऽर्धपादिकः ॥ ३२५ ॥ सूचकापासिक एवानां गोमयस्य गुडस्य च। द्धः श्रीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृग्गस्य च॥ ३२६॥ वेणुवेदलभागडानां लवणानां तथेव च। मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥

मत्यानां पिक्षणां चैव तैलस्य च घृतस्य च। मांसस्य मधुनश्चेव यच्चान्यत्पशुसंभवम् ॥ ३२५ ॥ अत्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च। पक्वानानां च सर्वेषां तन्मूल्याद्विगुणो दमः ॥ ३२० ॥ पृष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च। **अस्पेष्वपरिपूतेषु दराडः स्यात्मञ्चकृष्णलः ॥ ३३० ॥** परिपूर्तेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च। निरन्वये शतं दराडः सान्वये ऽर्धशतं दमः ॥ ३३१ ॥ स्यात्माहसं लन्वयवत्रसभं कर्म यत्कृतम्। निरन्वयं भवेत्स्तेयं कृतापव्ययते च यत्॥ ३३२॥ यस्त्रेतान्युपकुप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्तरः। तमाद्यं दग्डयेद्राजा यश्वाग्निं चीरयेहृहात् ॥ ३३३ ॥ येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते। तत्तदेव हरेत्रस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३४ ॥ पिताचार्यः सुद्धन्माता भार्या पुचः पुरोहितः। नाद्राञ्जो नाम राज्ञो ऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ ३३५ ॥ काषापणं भवेद्राख्यी यचान्यः प्राकृतो जनः। तच राजा भवेद्र द्याः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६ ॥ अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्। षोडशेव तु वैश्यस्य हाचिंश्रन्ध्वियस्य तु ॥ ३३९ ॥

बाह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत्। डि<u>गु</u>णा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणविडि सः ॥ ३३৮ ॥ वानस्पत्यं मूलफलं दार्वग्न्यर्थं तथैव च। तृणं च गोभ्यो यासार्थमस्तयं मनुरव्रवीत् ॥ ३३९ ॥ यो ऽदत्तादायिनो हस्ताल्लिपोत ब्राह्मणो धनम्। याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेव सः॥ ३४०॥ विजो ऽध्वगः स्री गृवृत्ति वाविस्र वे च मूलके। आददानः परक्षेत्राच दग्डं दातुमहिति ॥ ३४१ ॥ असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः। दासाश्वरथहर्ता च प्राप्तः स्याचौरिकल्विषम् ॥ ३४२ ॥ अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननियहम्। यशो ऽिसम्राप्नुयाङ्मोके प्रत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३ ॥ एन्द्रं स्थानमभिप्रेपुर्यश्रश्वाद्ययम्ययम्। नोपेद्येत द्याणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥ वाग्दुष्टात्रस्कराचीव दगडेनीव च हिंसकात्। साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥ साहसे वर्तमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः। स विनाशं वजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ न मिचकारणाद्राजा विपुलाद्वा ध<mark>नागमात्।</mark> समुत्मुजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ३४७ ॥

श्रस्तं डिजातिभियाद्यं धर्मो यनोपर्ध्यते। **डिजातीनां च वर्णानां विभ्रवे कालकारिते ॥ ३४**৮ ॥ आत्मनश्च परिवाणे दक्षिणानां च संगरे। स्त्रीविप्राभ्यपपत्ती च झन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९ ॥ गुरुं वा बालवृडी वा बासगं वा बहुश्रुतम्। आततायिनमायानां हन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृद्धति ॥ ३५१ ॥ परदाराभिमर्षेषु प्रवृत्तानृन्महीपतिः। उद्वेजनकरदेराँडिश्चिह्यिता प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥ तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः। येन मूलहरी ऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥ परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन्सह। पूर्वमासारितो दोषैः प्राप्नयात्पूर्वसाहसम् ॥ ३५४ ॥ यस्त्रनाक्षारितः पूर्वमिभाषेत कारणात्। न दोषं प्राप्न्यात्किचिच हि तस्य व्यतिक्रमः॥ ३५५॥ परिस्त्रयं यो ऽभिवदेत्तीर्थे ऽराये वने ऽपि वा। नदीनां वापि संभेदे स संयहणमाप्रुयात् ॥ ३५६ ॥ उपकारिकया केलिः स्पर्शो भूषणवाससां। सहखद्वासनं चैव सर्वं संयहणं सृतम्॥ ३५७॥

स्त्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्रया। परस्परस्यानुमते सर्वे संयहणं स्मृतम् ॥ ३५६ ॥ अबासणः संयहणे प्राणानां द्राप्रमहिति। चतुर्णामपि वर्णानां दारा रस्थतमाः सदा ॥ ३५९ ॥ भिक्षुका वन्दिनश्चेव दीक्षिताः कारवस्तथा। संभाषणं सह स्त्रीभिः कुर्युरप्रतिवारिताः॥ ३६०॥ न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिडः समाचरेत्। निषिद्यो भाषमाणसु सुवर्ण दण्डमहिति ॥ ३६१ ॥ नैष चारणदारेषु विधिनात्मोपजीविषु। सज्जयन्ति हि ते नारीनिगृढाश्वारयन्ति च ॥ ३६२ ॥ किंचिदेव तु दाणः स्यात्मंभाषां ताभिराचरन्। प्रैप्यामु चैकभक्तामु रहः प्रवजितामु च ॥ ३६३ ॥ यो ऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहिति। सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयाचरः ॥ ३६४ ॥ कन्यां भजन्तीमुलृष्टं न किंचिदपि दापयेत्। जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेहृहे ॥ ३६५ ॥ उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहिति। शुल्कं दद्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥ अभिषद्य तु यः कन्यां कुर्याद्वेण मानवः तस्याशु कर्त्ये अङ्गुल्यौ दग्डं चाहिति षट्शतम् ॥ ३६० ॥

सकामां दूषयंसुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाप्रुयात्। डिशतं तु दमं दापः प्रसङ्गविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥ कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद्विशतो दमः। शुल्कं च डिगुणं दद्याच्छिपाश्वेवाप्रुयाद्य ॥ ३६० ॥ या च कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौएद्यमहिति। अङ्गुल्योरेव वा छेदं खरेणोइहनं तथा॥ ३९०॥ भर्तारं लङ्घयेद्या तु ज्ञातिस्त्रीगुणदर्पिता। तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे। अभ्याद्ध्युश्व काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥ ३७२ ॥ संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य डिगुणो दमः। वात्यया सह संवासे चागडाल्या तावदेव तु ॥ ३७३ ॥ शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा हैजातं वर्णमावसन्। अगुप्ते चाङ्गसर्वस्वैर्गुप्ते सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥ वैश्यः सर्वस्वदण्डाः स्यात्मंवत्सरिनरोधतः। सहसं खनियो दण्झो मौग्झं मूचेण चाहिति॥ ३९५॥ बाह्यणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवी। वैश्यं पञ्चणतं कुर्यात्स्वचियं तु सहिस्याम् ॥ ३९६ ॥ उभाविप तु तावेव बाह्मएया गुप्तया सह। विभुतौ शूद्रवहराख्यौ दग्धव्यौ वा कटायिना ॥ ३९९ ॥

सहसं बासणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलाइजन्। शतानि पञ्च दएद्यः स्यादिन्छन्या सह संगतः ॥ ३७৮ ॥ मौगुझं प्राणान्तिको दगुडो ब्राह्मणस्य विधीयते। इतरेषां तु वर्णानां दराडः प्राणान्तिको भवेत् ॥ ३७९ ॥ न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम्। राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्ममयधनमञ्चतम् ॥ ३५० ॥ न ब्राह्मणवधाङ्गयानधर्मो विद्यते भुवि। तसादस्य वधं राजा मनसापि न चिनायेत्॥ ३५१॥ वैश्यश्वेत्स्र नियां गुप्तां वैश्यां वा स्वनियो वजेत्। यो बासएयामगुप्तायां तावुभी द्राडमहेतः ॥ ३५२ ॥ सहस्रं ब्राह्मणी द्राउं दाप्यी गुप्ते तु ते वजन्। शूद्रायां श्वचियविशोः साहस्रो वै भवेद्मः ॥ ३५३ ॥ श्ववियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः। मूचेण मौग्झिमिच्छेतु स्वियो दग्डमेव वा ॥ ३५४ ॥ अगुन्ने स्वियावैश्ये शूद्रां वा बासणो वजन्। शतानि पञ्च दराझः स्यात्महस्रं त्वन्यजस्त्रियम् ॥ ३५५ ॥ यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्। न साहिस कद्गुडमी स राजा शकलोकभाक् ॥ ३५६ ॥ एतेषां नियहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके। साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्तरः॥ ३५९॥

ऋतिजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं वर्तिक त्यजेद्यदि। शक्तं कर्मग्यदुष्टं च तयोद्गुडः शतं शतम् ॥ ३৮৮ ॥ न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्यागमहिति। त्यजनपतितानेतानाज्ञा द्राद्यः शतानि षर् ॥ ३५० ॥ आश्रमेषु विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः न विब्रयानृपो धर्म चिकीर्षन्हितमात्मनः॥ ३९०॥ यथार्हमेतानभ्यर्चे ब्राह्मणैः सह पार्थिवः। सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्मे प्रतिपादयेत्॥ ३९१॥ प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च कल्यागो विंशति डिजे। अहावभोजयन्विप्रौ दग्डमहिति माषकम् ॥ ३९२ ॥ श्रीचियः श्रीचियं साधुं भूतिकृत्येष्वभोजयन्। तदनं डिगुगां दायो हैरायं चैव माषकम् ॥ ३९३ ॥ अन्धो जडः पीठसपी सप्तत्या स्थविरश्च यः। श्री चियेषूपकुर्वश्च न दाष्याः केनचित्करम्॥ ३९४॥ श्रोचियं व्याधितार्ती च बालवृडाविकचनम्। महाकुलीनमायं च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥ शाल्मलीफलके श्वक्ष्णे नेनिज्याचेजकः शनैः। न च वासांसि वासोभिर्निहरेन च वासयेत्॥ ३९६॥ तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्। अतो उत्यथा वर्तमानी दाप्यो बादशकं दमम्॥ ३९९॥

गुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपर्याविचक्षराः। कुर्युर्धं यथा परायं ततो विंशं नृपो हरेत् ॥ ३९५ ॥ राज्ञः प्रख्यातभागुडानि प्रतिषिद्वानि यानि च। तानि निर्हरतो लोभात्मर्वहारं हरेनृपः ॥ ३९९ ॥ गुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी। मिथ्यावादी च संख्याने दायो ऽष्टगुणमत्ययम् ॥ ४००॥ आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृडिस्यावृभी। विचार्य सर्वपएयानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१ ॥ पञ्चराचे पञ्चराचे पन्ने पन्ने उथवा गते। कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥ तुलामानं प्रतीमानं सर्वे तत्यात्मुलिह्यतम्। षट्मु षट्मु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥ पणं यानं तरे दाणं पौरुषे ऽर्धपणं तरे। पादं पशुष्त्र योषिच पादांधे रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४ ॥ भाग्डपूर्णानि यानानि तांये दाषानि सारतः। रिक्तभागडानि यत्निंचित्पुमांसश्चापरिच्छदाः ॥ ४०५ ॥ दीघाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरी भवेत्। नदीती रेषु ति इद्यात्ममुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥ गर्भिणी तु डिमासादिस्तथा प्रविजतो मुनिः। बासणा लिङ्गिनश्चेव न दाप्यास्तारिकं तरे॥ ४०९॥

यनावि किंचिद्दाशानां विशीर्येतापराधतः। तहाशैरेव दातव्यं समागम्य स्वतो उंशतः॥ ४०६॥ एष नौयायिनामुक्ती व्यवहारस्य निर्णयः। दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति नियहः ॥ ४०९ ॥ वाणिज्यं कारयेडेश्यं कुसीदं कृषिमेव च। पशूनां रक्षगां चैव दास्यं शूद्रं डिजन्मनाम् ॥ ४१० ॥ श्ववियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणी वृत्तिकिती। बिभृयादानृशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयेत्॥ ४११॥ दास्यं तु कारयँ ह्योभा द्वासणः संस्कृतान्डिजान्। अनिकाः प्राभवत्यादाज्ञा दराञ्यः शतानि षट् ॥ ४१२॥ शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा। दास्यायैव हि मृष्टो उसी बाह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ ४१३ ॥ न स्वामिना निमृष्टो ऽपि शूद्रो दास्याहिमुच्यते। निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति॥ ४१४॥ ध्वजाहतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदिनमी। पैचिको दग्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥ भाया पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः सृताः। यत्रे समधिगच्छिना यस्य ते तस्य तडनम् ॥ ४१६॥ विश्रयं ब्राह्मणः गूट्राह्रयोपादानमाचरेत्। न हि तस्यास्ति किंचित्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः॥४९७॥

विश्यशूदी प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत्।
तो हि चुतो स्वकर्मभ्यः स्रोभयेतामिदं जगत्॥ ४१६॥
अहन्यहन्यवेस्रोत कर्मान्तान्वाहनानि च।
आयव्ययो च नियतावाकरान्कोशमेव च॥ ४९९॥
एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान्समापयन्।
व्यपोद्य किल्बिषं सर्वे प्राप्नोति परमां गतिम्॥ ४२०॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते ऽष्टमो ऽध्यायः॥





पुरुषस्य स्त्रियाश्वेव धर्म्यं वर्त्मान तिष्ठतोः। संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वस्थामि शाश्वतान्॥ १॥ अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषेः स्वैदिवानिशम्। विषयेषु च सज्जन्यः संस्थाप्या ह्यात्मनी वशे॥ २॥ पिता रह्मति कौमारे भर्ता रह्मति यौवने। रक्षन्ति स्थविरे पूचा न स्त्री स्वातन्त्यमहिति॥ ३॥ काले ऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्वानुपयन्पतिः। मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररिक्षता ॥ ४ ॥ मूक्ष्मेभ्यो ऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रह्या विशेषतः। इयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररिक्षताः॥ ५॥ इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्ती धर्ममुत्रमम्। यतन्ते रिक्षतुं भायां भतारी दुर्बला ऋषि ॥ ६ ॥ स्वां प्रमूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। स्वं च धर्मे प्रयत्नेन जायां रह्मिह रह्मित ॥ ७ ॥

पतिभायां संप्रविश्य गर्भो भूलेह जायते। जायायास्ति जायातं यदस्यां जायते पुनः ॥ ७ ॥ यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम्। तसात्रजाविशुद्धार्थं स्त्रियं रक्षेत्रयत्नतः॥ ९॥ न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसद्य परिरक्षितृम्। एतेरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥ अर्थस्य संयहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्। शीचे धर्मे ऽन्नपत्थां च पारिणाह्यस्य चेक्ष्णे॥ ११॥ अरिक्षता गृहे रुडाः पुरुषेराप्तकारिभिः। ञ्चात्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः मुरक्षिताः ॥ १२ ॥ पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहो ऽटनम्। स्वप्नो ज्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि षर् ॥ १३ ॥ नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः। मुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुज्जते॥ १४॥ पैांश्वल्याचलचित्रत्वाचैःस्रेह्याच स्वभावतः। रिह्मता यत्नतो ऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते ॥ १५ ॥ एवं स्वभावं ज्ञालासां प्रजापतिनिसर्गजम्। परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्ष्यं प्रति ॥ १६ ॥ शय्यासनमलंकारं कामं क्रीधमनार्यताम्। द्रोहभावं कुचर्यां च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत् ॥ १९ ॥

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रीरिति धर्मो व्यवस्थितः। निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियो ऽनृतमिति स्थितिः॥ १८॥ तथा च श्रुतयो बह्यो निगीता निगमेष्वपि। स्वालक्ष्यपरीक्षार्थं तासां शृगुत निष्कृतिम् ॥ १९ ॥ यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्यपतिवता। तन्मे रेतः पिता वृङ्कामित्यस्यैतन्निदर्शनम् ॥ २०॥ ध्यायत्यनिष्टं यत्किंचित्पाणियाहस्य चेतसा। तस्यैष व्यभिचारस्य निहृवः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥ याद्यगुणेन भर्ता स्त्री संयुज्येत यथाविधि। तादृगुणा सा भवति समुद्रेणेव निस्नगा ॥ २२ ॥ अक्षमाला विसष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा। शार्की च मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम्॥ २३॥ एताश्वान्याश्व लोके ऽस्मिचपकृष्टप्रसूतयः। उन्कर्ष योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भृतृगुर्गाः ग्रुभैः ॥ २४ ॥ एषोदिता लोकयाचा नित्यं स्त्रीपुंसयोः ग्रुभा। प्रेत्येह च मुखोदकाम्यजाधमानिबोधत ॥ २५ ॥ प्रजनार्थं महाभागाः पूजाही गृहदीप्रयः। स्त्रियः श्रियश्व गेहेषु न विशेषो ऽस्ति कश्वन ॥ २६ ॥ उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्। प्रत्यं होकयाचायाः प्रत्यक्षं स्त्री निबन्धनम् ॥ २९ ॥

अपत्यं धर्मकायाणि गुष्रूषा रतिरुत्तमा। दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥ पतिं या नाभिचरित मनोवाग्देहसंयता। सा भर्तृलोकानाप्नोति सिद्धः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥ व्यभिचारातु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्। मृगालयोनिं चाप्तोति पापरोगेश्व पीद्यते॥ ३०॥ पुनं प्रत्युदितं सिद्धः पूर्वजेश्व महर्षिभिः। विश्वजन्यमिमं पुरायमुपन्यासं निबोधत ॥ ३१ ॥ भर्तुः पुचं विजानित श्रुतिद्वैधं तु कर्तिरि। आहुरुत्पादकं केचिदपरे छेचिगां विदुः॥ ३२॥ छ्रोचभूता सृता नारी बीजभूतः सृतः पुमान्। छ्रेचबीजसमायोगात्मंभवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥ विशिष्टं जुनचिडीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव जुनचित्। उभयं तु समं यच सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ बीजस्य चैव योन्याश्व बीजमुत्कृष्टमुच्यते। सर्वभूतप्रसूति हिं बीजलक्ष्यलिक्षता ॥ ३५ ॥ यादृशं तूप्यते बीजं क्षेचे कालोपपादिते। ताहयोहित तत्तस्मिन्बीजं स्वैर्व्यक्तितं गुर्णैः ॥ ३६ ॥ इयं भूमिहिं भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते। न च योनिगुणान्कांश्विद्धीजं पुष्पति पुष्टिषु ॥ ३७ ॥

भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः। नानारूपाणि जायनो बीजानीह स्वभावतः ॥ ३६ ॥ वीहयः शालयो मुहास्तिला माषास्त्रथा यवाः। यथाबीजं प्ररोहिना लगुनानीस्वस्तथा ॥ ३९ ॥ अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्त्रोपपद्यते। उपाते यि यद्वी जं तत्त्रदेव प्ररोहित ॥ ४० ॥ तम्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना। आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥ अ गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। यथा बीजं न वप्तव्यं पुंसां परपरियहे ॥ ४२ ॥ नश्यतीषुर्येषा सिप्तः खे विद्यमनुविध्यतः। तथा नश्यति वै स्थिप्नं वीजं परपरियहे॥ ४३॥ मृथोरपीमां पृथिवीं भार्यां पूर्वविदो विदुः। स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवती मृगम् ॥ ४४ ॥ एतावानेव पुरुषी यज्जायात्मा प्रजेति ह। विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥ न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भतुभाया विमुच्यते। एवं धर्मे विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥ सकृदंशो निपतित सकृत्कन्या प्रदीयते। सकृदाह ददामीति ची एयेतानि सकृत्सकृत्॥ ४७॥

यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च। नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्विप ॥ ४६ ॥ ये ऽक्षेचिगो बीजवनाः परक्षेचप्रवापिगाः। ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित् ॥ ४९ ॥ यद्यन्यगोषु वृषभी वत्सानां जनयेन्छतम्। गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षभम्॥ ५०॥ तथैवास्त्रे चिणे बीजं परस्वे चप्रवापिणः। कुर्विना से चिणामर्थं न बीजी लभते फलम्॥ ५१॥ फलं त्वनिमसंधाय छे चिणां बीजिनां तथा। प्रत्यक्षं से विणामर्थो बीजाद्योनिबलीयसी ॥ ५२ ॥ क्रियाभ्यूपगमाह्रोतबीजार्थं यत्प्रदीयते। तस्येह भागिनौ हष्टौ बीजी स्रोचिक एव च॥ ५३॥ स्रोघवाताहृतं बीजं यस्य स्रेचे प्ररोहित। श्चेनिकस्यैव तद्दीजं न बीजी लभते फलम्॥ ५४॥ एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च। विहंगमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति॥ ५५॥ एतडः सारफल्गृतं बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्। ञ्चतः परं प्रवस्थामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥ भातुर्ज्येष्ठस्य भाषा या गुरुपत्त्यनुजस्य सा। यवीयसस्तु या भाषा सुषा ज्येष्ठस्य सा सृता ॥ ५७ ॥

ज्येष्ठी यवीयसो भायां यवीयान्वायजस्त्रियम्। पतितौ भवतो गता नियुक्तावयनापदि ॥ ५ ॥ देवराडा सिपग्डाडा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया। प्रजेप्सिताधिगन्तया संतानस्य परिक्ष्ये॥ ५९॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि। एकमुत्पादयत्पूचं न हितीयं कथंचन ॥ ६० ॥ हितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तहिदः। अनिवृत्तं नियोगार्थे पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१॥ विधवायां नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि। गुरुवच सुषावच वर्तयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥ नियुक्ती यो विधि हिला वर्तेयातां तु कामतः। तावुभी पतिनी स्थानां सुषागगुरुतल्पगी ॥ ६३ ॥ नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या दिजातिभिः। अन्यस्मिन्हि नियुज्ञाना धर्मे हन्युः सनातनम् ॥ ६४ ॥ नौहाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते कचित्। न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥ अयं डिजेहि विडिद्धः पशुधर्मो विगहितः। मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥ स महीमखिलां भुजनाजिषप्रवरः पुरा। वर्णानां संकरं चक्रे कामीपहतचेतनः ॥ ६० ॥

तदा प्रभृति यो मोहास्रमीतपतिकां स्त्रियम्। नियोजयत्यपत्यार्थे तं विगईन्ति साधवः॥ ६८॥ यस्या मियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजी विन्देत देवरः ॥ ६० ॥ यथाविध्यधिगम्येनां शुक्कवस्तां शुचिवताम्। मिथो भजेता प्रसवात्सकृत्सकृहतावृतौ ॥ ७० ॥ न दल्ला कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याडिचक्ष्णः। दल्ला पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानृतम् ॥ ७१ ॥ विधिवत्रतिगृह्यापि त्यजेत्कत्यां विगहिताम्। व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादिताम् ॥ ७२ ॥ यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति। तस्य तिवत्यं कुर्यान्कन्यादातुर्दुरात्मनः॥ ७३॥ विधाय वृत्तिं भायायाः प्रवसेत्कार्यवाचरः। अवृत्तिकिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितमत्यि ॥ ७४ ॥ विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता। प्रोषिते त्वविधायेव जीवेच्छिल्पेरगहितैः॥ ९५॥ प्रोषितो धर्मकायार्थं प्रतीस्थो ऽष्टौ नरः समाः। विद्यार्थं षद्मशोऽर्थं वा कामार्थं चींस्तु वत्सरान्॥ ७६॥ संवत्सरमुदी होत डिषाणां योषितं पतिः। ऊर्ध्व संवत्तराच्चेनां दायं ह्ला न संवसेत्॥ ९९॥

अतिकामेत्रमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा। सा चीन्मासान्परित्याज्याविभूषणपरिच्छदा॥ १८॥ उन्मत्तं पतितं क्लीबमबीजं पापरोगिराम्। न त्यागो ऽस्ति डिषाणाया न च दायापवर्तनम् ॥ ७९ ॥ मद्यपासत्प्रवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्। व्याधिता चाधिवेत्तव्या हिंसार्यभी च सर्वदा ॥ ५० ॥ वन्ध्याष्टमे ऽधिवेद्याच्दे दशमे तु मृतप्रजा। एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्वप्रियवादिनी ॥ ५१॥ या रोगिणी स्यानु हिता संपन्ना चैव शीलतः। सानुजापाधिवेत्तव्या नावमान्या च किहिचित् ॥ ५२ ॥ अधिविचा तु या नारी निर्गे छेट्रिषता गृहात्। सा सद्यः संनिरोडव्या त्याज्या वा कुलसंनिधी ॥ ५३ ॥ प्रतिषिडा पिवेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि। प्रेष्ट्यासमाजी गच्छेडा सा द्राझा कृष्णलानि षर् ॥ ५४ ॥ यदि स्वाश्वापराश्वेव विन्देरन्योषितो डिजाः। तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्येष्टचं पूजा च वेश्म च ॥ ५५॥ भर्तुः शरीरशुष्ट्रषां धर्मकार्यं च नैत्यकम्। स्वा स्वैव कुर्यात्मर्वेषां नामजातिः कथंचन ॥ ५६ ॥ यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया। यथा ब्राह्मण्चग्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः॥ ५७॥

उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च। अप्राप्तामिप तां तसी कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ৮৮ ॥ काममा मरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यतुमन्यपि। न चैवैनां प्रयच्छेत गुणहीनाय कहिचित् ॥ ৮९ ॥ चीणि वर्षाएयपासीत कुमार्यृतुमती सती। ऊर्ध्वं तु कालादेतसाडिन्देत सहशं पतिम्॥ ९०॥ अदीयमाना भन्तारमधिगळेद्यदि स्वयम्। नैनः किंचिद्वाप्नोति न च यं साधिगच्छति॥ ९१॥ अलंकारं नाददीत पिच्यं कन्या स्वयंवरा। मातृकं भातृदत्तं वा स्तेयं स्याद्यदि तं हरेत् ॥ ९२ ॥ पिचे न दद्याच्छलं तु कन्यामृतुमतीं हरन्। स हि स्वाम्यादितकामेहतूनां प्रतिरोधनात् ॥ ९३ ॥ चिंशहर्षो वहेत्कत्यां हद्यां हादशवार्षिकीम्। च्यष्टवर्षो ऽष्टवर्षां वा धर्मे सीदित सत्तरः॥ ९४॥ देवदत्तां पतिभायां विन्देतानि च्छयात्मनः। तां साध्वीं विभृयािद्ययं देवानां प्रियमाचरन् ॥ ९५ ॥ प्रजनार्थे स्त्रियः मृष्टाः संतानार्थे च मानवाः। तसात्माधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥ ९६ ॥ कन्यायां दत्तशुल्कायां मियेत यदि शुल्कदः। देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते॥ ९९॥

आददीत न शूद्री ऽपि शुल्कं दुहितरं ददत्। श्रुल्कं हि गृह्यन्कुरुते छन्नं दुहितृविकयम् ॥ ९६ ॥ एततु न परे चकुर्नापरे जातु साधवः। यदन्यस्याभ्यनुज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते॥ ९९॥ नानुशुश्रुम जालेतत्पूर्वेष्विप हि जन्ममु। शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविकयम्॥ १००॥ अन्योत्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणानिकः। एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥ तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसी तु कृतिकयी। यथा नातिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ १०२ ॥ एष स्त्रीपुंसयोरुको धर्मो वो रातसंहितः। आपद्यपत्यप्राप्तिश्व दायधर्म निवोधत ॥ १०३ ॥ ऊर्ध्व पितुश्व मातुश्व समेत्य भातरः समम्। भजेरन्पेतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥ ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्रयं धनमशेषतः। शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ ज्येष्टेन जातमाचेण पुत्री भवति मानवः। पितृणामनृणश्चेव स तस्मात्मवमहिति ॥ १०६ ॥ यसिन्गां संनयति येन चानन्यमश्रुते। स एष धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः॥ १०९॥

पितेव पालयेत्पुचाङ्येष्ठी भातृन्यवीयसः। पुचवचापि वर्तेरक्रयेष्ठे भातरि धर्मतः॥ १०५॥ ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः। ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सङ्गिरगर्हितः॥ १०९॥ यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः। <del>ग्रज्येष्ठवृत्तिर्यसु स्यात्म संपूज्यसु बन्धुवत् ॥ ११० ॥</del> एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया। पृथिग्ववर्धते धर्मस्तसाडम्या पृथिक क्या ॥ १९१ ॥ ज्येष्ठस्य विंश उद्यारः सर्वद्रव्याच यहरम्। ततो ऽर्धे मध्यमस्य स्यानुरीयं तु यवीयसः॥ ११२॥ ज्येष्ठश्चेव किनष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्। ये उन्ये ज्येष्ठकिनष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम् ॥ ११३ ॥ सर्वेषां धनजातानामाददीतायमयजः। यच मातिश्यं किंचिद्दशतश्वाप्नुयाहरम्॥ ११४॥ उडारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मसु। यिकंचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम्॥ १९५॥ एवं समुद्रुतोद्वारे समानंशात्रकल्पयेत्। उडारे ऽनुडृते तेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥ एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्री उध्यर्धे तती उनुजः। अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः॥ १९७॥

स्वेभ्यो ऽंशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भातरः पृथक्। स्वात्स्वादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरितसवः॥ ११८॥ अजाविकं चैकशफं न जातू विषमं भजेत्। अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११९ ॥ यवीयाञ्च्येष्ठभायायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि। समस्तच विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १२० ॥ उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते। पिता प्रधानं प्रजने तस्माहर्मेण तं भजेत् ॥ १२१ ॥ पूचः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः। कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्॥ १२२॥ एकं वृषभमुद्धारं संहरेत स पूर्वजः। ततो ऽपरे ऽज्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमातृतः॥ १२३॥ ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेडूषभषोडशाः। ततः स्वमातृतः शेषा भजेरिचिति धारणा ॥ १२४ ॥ सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः। न मातृतो ज्येष्ठचमित्त जन्मतो ज्येष्ठचमुच्यते ॥ १२५ ॥ जन्मज्येष्ठेन चाह्नानं मुब्राह्मएयास्विप सृतम्। यमयोश्चेव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता सृता॥ १२६॥ अपूर्वो उनेन विधिना मुतां कुर्वीत पुरिकाम्। यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥ १२७ ॥

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रे स पुचिकाः। विवृद्यर्थे स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः॥ १२८॥ ददौ स दश धर्माय कश्यपाय चयोदश। सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥ १२० ॥ यथैवात्मा तथा पुनः पुनेग दुहिता समा। तस्यामात्मनि तिष्ठन्यां कथमन्यो धनं हरेत्॥ १३०॥ मातृसु यौतुकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः। दौहिन एव च हरेदपुनस्याखिलं धनम्॥ १३१॥ दौहिचो ह्याखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुईरेत। स एव दद्याद्वी पिगडी पिचे मातामहाय च ॥ १३२ ॥ पौचदौहिचयोलींके न विशेषो ऽस्ति धर्मतः। तयोहिं मानापितरौ संभूतौ तस्य देहतः॥ १३३॥ पुनिकायां कृतायां तु यदि पूची उनुजायते। समस्त च विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः॥ १३४॥ अपुचायां मृतायां तु पुचिकायां कथंचन। धनं तत्पुचिकाभर्ता हरेतैवाविचारयन् ॥ १३५ ॥ अनुता वा नृता वापि यं विन्देत्सहणं मृतम्। पौची मातामहस्तेन दद्यात्पिग्डं हरेडनम् ॥ १३६ ॥ पूर्वेण लोकाञ्चयित पौर्वेणानन्यमञ्जूते। अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रधस्याप्नोति विष्टपम् ॥ १३७ ॥

पुनामो नरकाद्यसान्त्रायते पितरं सुतः। तसात्पृत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १३६ ॥ पौनदौहिनयोलीं विशेषो नोपपद्यते। दौहिचो ऽपि ह्यमुचैनं संतारयति पौचवत् ॥ १३९ ॥ मातुः प्रथमतः पिग्रं निर्वपेत्पुचिकासुतः। हितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥ १४० ॥ उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दन्त्रिमः। स हरेतैव तद्रिक्यं संप्राप्तो ऽप्यन्यगोचतः॥ १४१॥ गोचरिक्ये जनयितुर्न हरेहिन्तमः क्वचित्। गोचरिक्यानुगः पिराडो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥ अनियुक्तामुतश्चेव पुचिएयाप्रश्च देवरात्। उभी ती नाईतो भागं जारजातककामजी ॥ १४३ ॥ नियुक्तायामपि पुमानायां जातो ऽविधानतः। नैवार्हः पैतृकं रिक्षं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥ हरेत्तच नियुक्तायां जातः पुची यथौरसः। श्चिकस्य तु तद्दीजं धर्मतः प्रसवश्व सः॥ १४५॥ धनं यो बिभृयाङ्गातुर्भृतस्य स्त्रियमेव च। सो ऽपत्यं भातुरत्याद्य दद्यात्तस्यैव तडनम् ॥ १४६ ॥ यानियुक्तान्यतः पुत्रं देवराद्याप्यवाप्र्यात्। तं कामजमरिक्थीयं मिथ्योत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४९ ॥

एति इधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु। बह्रीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निवोधत ॥ १४८ ॥ ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतसस्तु यदि स्त्रियः। तासां पुत्रेषु जातेषु विभागे ऽयं विधिः सृतः॥ १४९॥ कीनाशो गोवृषो यानमलंकारश्च वेशम च। विप्रस्योद्यारिकं देयमेकांश्रश्च प्रधानतः॥ १५०॥ चंशं दायाद्वरेदिप्रो हावंशी श्वचियासुतः। वैश्याजी उध्यर्धमेवांशमंशं शूद्रासुती हरेत्॥ १५१॥ सर्वे वा रिक्थजातं तद्दश्धा परिकल्पयेत्। धर्म्य विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित्॥ १५२॥ चतुरो ऽंशान्हरेडिप्रस्त्रीनंशान्स्वियासुतः। वैश्यापुची हरेंद द्यंशमंशं शूद्रामुती हरेत् ॥ १५३ ॥ यद्यपि स्यानु सत्पुची यद्यपुची ऽपि वा भवेत्। नाधिकं दशमादद्याच्छूद्रापुचाय धर्मतः॥ १५४॥ ब्राह्मणस्यिवयां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्। यदेवास्य पिता दद्यात्रदेवास्य धनं भवेत्॥ १५५॥ समवर्णामु ये जाताः सर्वे पुत्रा डिजन्मनाम्। उडारं ज्यायसे दल्ला भजेरिन्नतरे समम्॥ १५६॥ शूद्रस्य तु सवर्णिव नान्या भार्या विधीयते। तस्यां जाताः समांशाः स्युयदि पुत्रशतं भवेत्॥ १५७॥

पुत्रान्डादश यानाह नृणां स्वायंभुवी मनुः। तेषां षड् बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ १५৮ ॥ श्रोरमः होनजश्रेव दत्तः कृतिम एव च। गूढोत्पचो ऽपविडम्ब दायादा बान्धवाम्ब षर् ॥ १५९ ॥ कानीनश्व सहोढश्व क्रीतः पौनभवस्तथा। स्वयंदत्तश्व शौद्रश्व षडदायादबान्धवाः ॥ १६० ॥ यादृशं गुणमाप्रोति कुप्रवैः संतरञ्जलम्। ताहणं गुणमाप्रोति कुपुनैः संतरंस्तमः ॥ १६१ ॥ यद्येकरिक्थिनौ स्यातामौरसद्येचजौ मुतौ। यस्य यत्पेतृकं रिक्थं स तहृह्णीत नेतरः ॥ १६२ ॥ एक एवीरसः पुनः पित्रस्य वसुनः प्रभुः। शेषाणामानृशंस्यार्थं प्रदद्यातु प्रजीवनम् ॥ १६३ ॥ षष्ठं तु श्रेनजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाडनात्। श्रीरसो विभजन्दायं पिच्यं पञ्चममेव वा ॥ १६४ ॥ श्रीरमहोचजी पुची पितृरिक्थस्य भागिनी। दशापरे तु क्रमशो गोचरिक्यांशभागिनः ॥ १६५॥ स्वे क्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेडि यम्। तमौरसं विजानीयात्पुचं प्राथमकल्पिकम् ॥ १६६ ॥ यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा। स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुचः क्षेत्रजः सृतः॥ १६०॥

माता पिता वा दद्यातां यमिद्धः पुत्रमापित । सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दिन्त्रमः सुतः ॥ १६८ ॥ सहशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्। पुत्रं पुत्रगुर्णेर्युक्तं स विज्ञेयस्तु कृतिमः॥ १६९॥ उत्पद्यते गृहे यस्तु न च ज्ञायेत कस्य सः। स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः॥ १७०॥ मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा। यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्यः स उच्यते ॥ १७१ ॥ पितृवेश्मिन कन्या तु यं पुत्रं जनयेदृहः। तं कानीनं वदेनामा वोदुः कन्यासमुद्भवम् ॥ १७२ ॥ या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती। वोदुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ १९३ ॥ कीणीयाद्यस्वपत्यार्थं मातापिचीर्यमन्तिकात्। स कीतकः सुतस्तस्य सहशो उसहशो उपि वा॥ १९४॥ या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया। उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १९५ ॥ सा चेदश्वतयोनिः स्यान्नतप्रत्यागतापि वा। पौनर्भवेन भर्चा सा पुनः संस्कारमहिति ॥ १७६ ॥ मातापितृविहीनो यस्यक्तो वा स्यादकारणात्। ञ्रात्मानं स्पर्शयेद्यसै स्वयंदत्तस्तु स सृतः॥ १९९॥

यं बाह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्मुतम्। स पारयन्नेव शवसासात्पारशवः सृतः॥ १७४॥ दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य मुतो भवेत्। मो ऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः॥ १७९॥ स्रेचजादीन्युतानेतानेकादश यथोदितान्। पुचप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः॥ १५०॥ य एते ऽभिहिताः पुचाः प्रसङ्गादन्यबीजजाः। यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १६१ ॥ भातृणामेकजातानामेकश्वेत्प्रचवान्भवेत्। सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् ॥ १५२ ॥ सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पु विशा भवेत । मर्वास्तास्तेन पुर्वेण पुर्विगयो मनुरव्रवीत् ॥ १५३ ॥ श्रेयसः श्रेयसो ऽलाभे पापीयाचिक्श्यमहिति। बहवश्चेतु सहशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ १५४ ॥ न भातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः। पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भातर एव वा ॥ १६५ ॥ चयाणामुदकं कार्ये चिषु पिगडः प्रवर्तते। चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १५६ ॥ अननारः सपिग्डाद्यस्य तस्य धनं भवेत्। ञ्चत ऊर्ध्व सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥ १६७ ॥ सर्वेषामप्यभावे तु बाह्यणा रिक्यभागिनः। चैविद्याः शुचयो दानाास्तथा धर्मो न हीयते॥ १५५॥ **अहार्ये ब्राह्मण्**रूचं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः। इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेनृपः ॥ १५० ॥ संस्थितस्थानपत्यस्य सगीचात्पुचमाहरेत। तच यद्रिक्यजातं स्यात्तत्तसिमग्रतिपादयेत्॥ १९०॥ बौ तु यौ विवदेयातां बाभ्यां जातौ स्त्रिया धने। तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात्रत्स गृह्यीत नेतरः॥ १९१॥ जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोद्राः। भजेरन्मातृकं रिक्षं भगिन्यश्व सनाभयः ॥ १९२ ॥ यास्तासां स्युदुहितरस्तासामपि यथाहतः। मातामह्या धनात्किंचित्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ १९३॥ अध्यग्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि। आतृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं सृतम् ॥ १९४ ॥ अन्वाधेयं च यद्त्रं पत्या प्रीतेन चैव यत्। पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ १९५ ॥ बासदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यडनम्। अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥ यत्त्रस्याः स्याडनं दत्तं विवाहेष्वामुरादिषु। अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदियते॥ १९७॥

स्त्रियास्तु यद्भवेडित्तं पिचा दत्तं कथंचन। बाह्मणी तडरेन्द्रन्या तद्पत्यस्य वा भवेत्॥ १९५॥ न निहारं स्त्रियः कुर्युः कुटुमाइहुमध्यगात्। स्वकादिप च विज्ञािड स्वस्य भर्तुरनाज्ञ्या ॥ १९९ ॥ पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत्। न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥ २००॥ अनंशी क्लीबपतिती जात्यन्थवधिरी तथा। उन्मत्तजडमूकाश्व ये च केचिन्निरिन्द्रियाः॥ २०१॥ सर्वेषामि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा। यासाच्छादनमत्यनां पाततो ह्यददङ्गवेत् ॥ २०२ ॥ यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्क्रीबादीनां कथंचन। तेषामुत्पचतन्तूनामपत्यं दायमहिति॥ २०३॥ यिकंचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठी ऽधिगच्छति। भागो यवीयसां तच यदि विद्यानुपालिनः ॥ २०४ ॥ अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्रेडनं भवेत्। समस्तच विभागः स्यादिपत्रय इति धारणा॥ २०५॥ विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्। मैचमौडाहिकं चैव माधुपर्किकमेव च॥ २०६॥ भातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा। स निभाज्यः स्वकादंशान्तिंचिद्दत्वोपजीवनम्॥ २०९॥

अनुपन्नन्पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितम्। स्वयमीहितल्ब्यं तन्नाकामी दातुमहिति॥ २०६॥ पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्रुयात्। न तत्पुचैभेजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥ २०९ ॥ विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पूनर्यदि। समस्तच विभागः स्याज्ज्येष्ठचं तच न विद्यते॥ २१०॥ येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः। मियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते ॥ २११ ॥ सोद्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्। भातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्व सनाभयः ॥ २१२ ॥ यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाङ्गानृन्यवीयसः। सो उज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजिभः ॥ २१३ ॥ सर्व एव विकर्मस्था नाहिन्ति भातरो धनम्। न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम् ॥ २१४ ॥ आतृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह। न पुचभागं विषमं पिता दद्यात्मर्थंचन ॥ २१५ ॥ ऊर्ध्व विभागाज्ञातसु पित्रमेव हरेइनम्। संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥ अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाष्ट्रयात्। मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेडनम् ॥ २१७ ॥

ऋणे धने च सर्वसिमम्विभक्ते यथाविधि। पश्चादृश्येत यत्निंचित्रत्सर्वे समतां नयेत्॥ २१६॥ वस्त्रं पन्त्रमलंकारं कृतान्तमुदकं स्त्रियः। योगस्रोमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचस्रते॥ २१९॥ अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः। क्रमशः श्रेचजादीनां द्यूतधर्मे निबोधत ॥ २२० ॥ द्यूतं समाद्धयं चैव राजा राष्ट्रान्विवारयेत्। राज्यान्तकरणावेती ही दोषी पृथिवी सिताम्॥ २२१॥ प्रकाशमेतत्रास्कंयं यद्देवनसमाद्वयौ। तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यत्नवान्भवेत् ॥ २२२ ॥ अप्राणिभिर्यन्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते। प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाद्भयः ॥ २२३ ॥ द्यृतं समाद्धयं चैव यः कुर्यान्कारयेत वा। तान्सवान्धातयेद्राजा शूद्रांश्व हिजलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥ कितवान्कुशीलवान्कूरान् पाषगडस्थांश्व मानवान्। विकर्मस्थाञ्छोरिरकांश्व शिप्रं निर्वासयेन्पुरात्॥ २२५॥ एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः। विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ २२६ ॥ द्युतमेतत्पुराकल्पे दृष्टं वैरकरं महत्। तसाद् द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुडिमान्॥ २२०॥

प्रख्य वा प्रकाशं वा तिन्वषेवेत यो नरः। तस्य दग्रादिकल्पः स्याद्ययेष्टं नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ क्षचिवर्शूद्रयोनिस्तु दग्रं दातुमश्रुक्तवन्। आनृएयं कर्मणा गच्छेडिप्रो दद्याच्छनैः शनैः ॥ २२० ॥ स्त्रीवालोन्मत्तवृह्यानां दरिद्रानाथरोगिणाम्। शिफाविदलरज्जाद्यैविद्ध्यानृपतिर्मम् ॥ २३० ॥ ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्। धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेनृपः ॥ २३१ ॥ कूटशासनकर्तृष्य प्रकृतीनां च दूषकान्। स्तीबालबासण्यांश्व हन्याट् डिट्सेविनस्तथा॥ २३२॥ तीरितं चानुशिष्टं च यच कचन यद्भवेत्। कृतं तडर्मतो विद्याच तड्सयो निवर्तयेत्॥ २३३॥ अमात्यः प्राद्विवाको वा यन्तुर्यान्कार्यमन्यथा। तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्रं सहस्रं च दराडयेत् ॥ २३४ ॥ ब्रह्महा च सुरापश्च तस्करो गुरुतल्पगः। एते सर्वे पृथग्ज्या महापातिकनी नराः॥ २३५॥ चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्वित्तमकुर्वताम्। शारीरं धनसंयुक्तं दग्रं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ २३६ ॥ गुरुतत्ये भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। स्तेये तु श्वपदं कार्ये ब्रह्महरायशिराः पुमान् ॥ २३७ ॥

असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्याविवाहिनः। चरेयः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ॥ २३৮ ॥ ज्ञातिसंबन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्ष्रणाः। निर्देया निर्नमस्कारास्त्रन्मनोर्नुशासनम् ॥ २३९ ॥ प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः पूर्वे वर्णा यथोदितम्। नाङ्क्या राज्ञा ललाटे स्युदीप्यास्तू ज्ञमसाहसम् ॥ २४० ॥ ञ्चागसु ब्राह्मणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः। विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्मद्रयः सपरिच्छदः॥ २४१॥ इतरे कृतवनास्तु पापान्येतान्यकामतः। सर्वस्वहारमहिन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥ नाददीत नृपः साधुर्महापातिकनो धनम्। आददानस्तु तल्लोभान्नेन पापेन लिप्यते ॥ २४३ ॥ अपु प्रवेश्य तं दर्गं वरुणायोपपादयेत्। श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥ २४४ ॥ ईशो दग्रहस्य वरुगो राज्ञां दग्रहधरो हि सः। ई्शः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥ यच वर्जयते राजा पापनुद्धी धनागमम्। तच कालेन जायनो मानवा दीर्घजीविनः॥ २४६॥ निष्पद्यनो च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक्। बालाश्व न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते॥ २४९॥

ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामादवरवर्णजम्। हन्याचिचैर्वधोपायैरुडेजनकरैर्नृपः॥ २४८॥ यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्ष्णे। अधर्मो नृपतेर्देष्टो धर्मसु विनियच्छतः॥ २४९॥ उदितो ऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः। अष्टादश्मु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥ एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुर्वन्महीपतिः। देशानलब्याँ ह्रिपोत लब्यांश्व परिपालयेत् ॥ २५९ ॥ सम्यङ्गिविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः। कएटकोडरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्रमम्॥ २५२॥ रक्षणादार्यवृत्तानां कएटकानां च शोधनात्। नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥ अशासंस्तस्तरान्यस्तु बलिं गृह्णाति पार्थिवः। तस्य प्रश्लुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच परिहीयते॥ २५४॥ निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्चितम्। तस्य तद्वर्धते नित्यं सिच्यमान इव दूमः ॥ २५५ ॥ बिविधां संस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान्। प्रकाशांश्वाप्रकाशांश्व चारचक्षुर्महीपतिः॥ २५६॥ प्रकाशवज्बकास्तेषां नानापरायोपजीविनः। प्रच्छन्नवज्वकास्त्वेवं स्तेनाटव्यादयो जनाः॥ २५७॥

उत्कोचकाश्चौपधिका वन्नकाः कितवास्तथा। मङ्गलादेशवृत्ताश्व भद्रप्रेक्षाणिकैः सह ॥ २५৮ ॥ असम्यक्कारिणश्चेव महामात्राश्चिकित्सकाः। शिल्पोपचार्युक्ताश्व निपुणाः पग्ययोषितः॥ २५०॥ एवमाद्यान्विजानीयात्रकाशाँ ह्योककएटकान्। विगूढचारिणश्चान्याननायानायेलिङ्गिनः ॥ २६० ॥ तान्विद्वा सुचिरतैर्गूढैस्तलर्मकारिभः। चारैश्वानेकसंस्थानैः प्रोत्साह्य वशमानयेत् ॥ २६१ ॥ तेषां दोषानभिख्याय स्वे स्वे कर्मणि तस्रतः। क्वींत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥ न हि द्राडाहते शक्यः कर्तुं पापविनियहः। स्तेनानां पापबुडीनां निभृतं चरतां खितौ ॥ २६३ ॥ सभाप्रपापूपशाला वेशमद्यान्नविकयाः। चतुष्पथाश्चित्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ जीर्णोद्यानान्यरएयानि कारुकावेशनानि च। शून्यानि चाष्यगाराणि वनान्यपवनानि च ॥ २६५॥ एवंविधानृपो देशान्युत्सेः स्थावरजङ्गमैः। तस्करप्रतिषेधार्थं चारैश्वायनुचारयेत्॥ २६६॥ तत्सहायैरनुगतेनानाकर्मप्रवेदिभिः। विद्यादुत्साहयेचैव निपुगैः पूर्वतस्करैः ॥ २६७ ॥

भस्यभोज्यापदेशेश्व बाह्यणानां च दर्शनैः। शौर्यकर्मापदेशैश्व कुर्युस्तेषां समागमम् ॥ २६८ ॥ ये तच नोपसर्पेयुमूलप्रशिहिताश्व ये। तात्रमह्य नृपो हत्यात्मिचज्ञातिबान्धवान् ॥ २६० ॥ न होढेन विना चौरं घातयेडार्मिको नृपः। सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्॥ २७०॥ यामेष्वपि च ये केचिचौराणां भक्तदायकाः। भागडावकाशदाश्चेव सर्वास्तानपि घातयेत्॥ २७१॥ राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामनांश्चेव चोदितान्। अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिषाचौरानिव दूतम् ॥ २७२॥ यश्वापि धर्मसमयात्रयुतो धर्मजीवनः। दराडेनैव तमपोषेत्स्वकाडमाडि विच्युतम् ॥ २९३॥ यामघात इडाभङ्गे पिथ मोषाभिदर्शने। शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः॥ २९४॥ राज्ञः कोशापहर्तृश्व प्रातिकूल्येष्ववस्थितान्। घातये बिविधेर्र गडेररी गां चोपजापकान् ॥ २९५॥ संधिं छिच्चा तु ये चौर्य राची कुर्वन्ति तस्कराः। तेषां छिच्चा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्॥२७६॥ अङ्गुली यन्थिभेदस्य छोद्येत्रथमे यहे। हितीये हस्तचरणी तृतीये वधमहिति॥ २९९॥

अपिदान्भक्तदांश्चेव तथा शस्त्रावकाशदान्। संनिधातृंश्व मोषस्य ह्न्याचौरानिवेश्वरः॥ २७६॥ तडागभेदकं हन्यादपु गुडवधेन वा। तद्वापि प्रतिसंस्कुयादापश्चीत्रमसाहसम् ॥ २९९ ॥ कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान्। हस्त्यश्वरथहं कृश्व हत्यादेवाविचारयन् ॥ २५० ॥ यस्त् पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्। आगमं वाष्यपां भिन्द्यात्स दाषः पूर्वसाहसम्॥ २५१॥ समुत्तृजेट्राजमार्गे यस्त्रमध्यमनापदि। स डी कार्षापणी दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥ २५२ ॥ आपद्गतो ऽथवा वृडो गर्भिणी बाल एव वा। परिभाषणमहिना तच शोध्यमिति स्थितिः॥ २५३॥ चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः। अमानुषेषु प्रथमी मानुषेषु तु मध्यमः॥ २५४॥ संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः। प्रतिकुर्याच तत्सर्वे पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ २५५ ॥ अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा। मणीनामपवेधे च द्गुडः प्रथमसाहसः॥ २५६॥ समैहि विषमं यस्तु चरेडैमूल्यतो ऽपि वा। स प्राप्नुयाद्दमं पूर्वे नरी मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥

बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्। दुःखिता यत्र दृश्येरन्विकृताः पापकारिगः॥ २५५॥ प्राकारस्य च भेतारं परिखाणां च पूरकम्। हाराणां चैव भङ्कारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ २५९ ॥ अभिचारेषु मर्वेषु कर्तव्यो डिशतो दमः। मूलकर्मणि चानाप्ती कृत्यासु विविधासु च॥ २९०॥ अबीजविक्रयी चैव बीजोत्क्रष्टा तथैव च। मर्यादाभेदकश्चेव विकृतं प्राप्नुयाइधम् ॥ २९१ ॥ सर्वेकएटकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः। प्रवर्तमानमन्याये छेदयेल्लवशः खुरैः ॥ २०२ ॥ सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामीषधस्य च। कालमासाद्य कार्यं च राजा दग्डं प्रकल्पयेत् ॥ २०३॥ स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदराडौ मुहत्तथा। सप्त प्रकृतयो होताः समस्तं राज्यमुच्यते ॥ २०४ ॥ सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्। पूर्व पूर्व गुरुतरं जानीयाद्यसनं महत्॥ २९५॥ सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्यस्य चिद्ररहवत्। अन्योन्यगुणवैशेषाच किंचिदतिरिच्यते ॥ २०६॥ तेषु तेषु हि कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते। येन यत्माध्यते कार्ये तत्त्रि सिञ्बूष्टमुच्यते ॥ २९७ ॥

चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कर्मणाम्। स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९५ ॥ पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च। आरभेत ततः कार्यं मंचिन्य गुरुलाघवम् ॥ २००॥ श्रारभेतेव कर्माणि श्रानाः श्रानाः पुनः पुनः। कमाएयारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ३०० ॥ कृतं चेतायुगं चैव हापरं कलिरेव च। राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१ ॥ कलिः प्रमुप्ती भवति स जायद्वापरं युगम्। कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥ ३०२ ॥ इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्व यमस्य वरुणस्य च। चन्द्रस्यायेः पृथिव्याश्व तेजीवृत्तं नृपश्चरेत् ॥ ३०३ ॥ वार्षिकांश्वतुरो मासान्यथेन्द्रो ऽभिप्रवर्षति। तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामीरिन्द्रवतं चरन् ॥ ३०४ ॥ अष्टी मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभः। तथा हरेत्करं राष्ट्राचित्यमकेवतं हि तत् ॥ ३०५ ॥ प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मास्तः। तथा चारैः प्रवेष्ट्यं वतमेति मास्तम् ॥ ३०६ ॥ यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति। तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्ति यमवतम् ॥ ३०९ ॥

वरुगेन यथा पाशैर्वेड एवाभिदृश्यते। तथा पापान्निगृह्तीयाइतमेति वारुणम् ॥ ३०८ ॥ परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्ट्वा दृष्यन्ति मानवाः। तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रवतिको नृपः ॥ ३०९ ॥ प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमेसु। दुष्टसामन्तहिंसश्च तदाग्रेयं वतं सृतम् ॥ ३१० ॥ यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्। तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं वतम् ॥ ३११ ॥ एतेरुपायैरन्येश्व युक्ती नित्यमतन्द्रितः। स्तेना जा निगृह्तीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२॥ परामणापदं प्राप्तो बाह्यणाच प्रकोपयेत्। ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम् ॥ ३१३ ॥ यैः कृतः सर्वभक्षो ऽग्निरपेयश्व महोद्धिः। क्षयी चापायितश्वेन्दुः को न नश्येत्रकोप्य तान्॥ ३१४॥ लोकानन्यान्मृजेयुर्ये लोकपालांश्व कोपिताः। देवान्कुर्युरदेवांश्व कः क्षिग्वंस्तान्समृधुयात् ॥ ३१५ ॥ यानुपाश्चित्य तिष्ठनित लोका देवाश्व सर्वदा। ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्तान्त्रिजीविषुः ॥ ३१६ ॥

अविदांश्वेव विदांश्व बासगो देवतं महत्। प्रणीतश्वाप्रणीतश्व यथाग्निर्देवतं महत् ॥ ३१७ ॥ श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्पति। हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते॥ ३१६॥ एवं यद्यपनिष्टेषु वर्तनो सर्वकर्मसु। सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥ ३१९ ॥ क्षत्रस्यातिप्रवृह्यस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वशः। ब्रह्मैव संनियन्तृ स्यात्स्य है ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥ अझो ऽग्निबंदातः श्वमश्मनो लोहमृत्यितम्। तेषां सर्वचगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१ ॥ नाबस स्वम्धोति नास्वं बस वर्धते। ब्रस ख्रचं च संपृक्तिमह चामुच वर्धते ॥ ३२२ ॥ दल्ला धनं तु विप्रेभ्यः सर्वे दराइसमुत्थितम्। पूर्वे राज्यं समासज्य कुर्वीत प्रायणं रणे॥ ३२३॥ एवं चरन्सदा युक्ती राजधर्मेषु पार्षिवः। हितेषु चैव लोकस्य सर्वान्भृत्यान्तियोजयेत् ॥ ३२४ ॥ एषो ऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः। इमं कर्मविधि विद्यान्क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥ ३२५ ॥

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरियहम्। वार्त्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्ष्णे॥ ३२६॥ प्रजापिति हि वैश्याय मृष्ट्वा परिददे पशून। ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिद्दे प्रजाः ॥ ३२७ ॥ न च वैश्यस्य कामः स्थान रक्षेयं पशूनिति। वैश्ये चेच्छति नान्येन रिह्मतव्याः कथंचन ॥ ३२५ ॥ मिणमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च। गन्धानां च रसानां च विद्याद्घेवलाबलम् ॥ ३२९ ॥ बीजानामुप्तिविच स्यात्सेचदोषगुणस्य च। मानयोगांश्व जानीयातुलायोगांश्व सर्वशः ॥ ३३० ॥ सारासारं च भागडानां देशानां च गुणागुणम्। लाभालाभं च पर्यानां पशूनां च विवर्धनम् ॥ ३३१ ॥ भृत्यानां च भृतिं विद्याद्वाषाश्व विविधा नृणाम्। द्रव्याणां स्थानयोगांश्व क्रयविक्रयमेव च ॥ ३३२ ॥ धर्मेण च द्रव्यवृडावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम्। दद्याच सर्वभूतानामन्त्रमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥ विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्। गुत्रूषेव तु शूद्रस्य धर्मो नैःश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥

शुचिरुत्नृष्टशुष्ट्रषुमृदुवागनहंकृतः। ब्राह्मणापाष्ट्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्रुते॥ ३३५॥ एषो ऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः। आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तं निबोधत॥ ३३६॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते नवमो उध्यायः॥





अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्या हिजातयः। प्रब्रुयाद्वास्य एस्तेषां नेतराविति निश्वयः॥ १॥ सर्वेषां बास्रणो विद्यादृत्युपायान्यथाविधि। प्रब्रुयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत्॥ २॥ वैशेषात्रकृतिष्रेष्ठचान्नियमस्य च धारणात्। संस्कारस्य विशेषाच वर्णानां बाह्मणः प्रभुः ॥ ३ ॥ ब्राह्मणः स्वियो वैश्यस्त्रयो वर्णा विजातयः। चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ ४ ॥ सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वश्चतयोनिषु। आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते॥ ५॥ स्त्रीष्वनन्तरजातामु डिजैरुत्पादितान्मुतान्। सदृशानेव तानाहुमातृदोषविगहितान् ॥ ६ ॥ अनन्तरामु जातानां विधिरेष सनातनः। द्येकान्तरामु जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम् ॥ ९ ॥

ब्राह्मणाडेश्यकन्यायामखष्टो नाम जायते। निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ৮॥ क्षचियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान्। क्षच्यूद्रवपुर्जन्तुरुयो नाम प्रजायते॥ ९॥ विप्रस्य चिषु वर्णेषु नृपतेवर्णयोर्डयोः। वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्घडेते ऽपसदाः सृताः॥ १०॥ स्वियाडिप्रकत्यायां सूतो भवति जातितः। वैश्यान्मागधवेदेही राजविप्राङ्गनामुती ॥ ११ ॥ शूद्रादायोगवः स्रज्ञा चर्डालश्वाधमो नृर्णाम्। वैश्यराजन्यविप्रामु जायन्ते वर्णमंकरे॥ १२॥ एकानारे नानुलोम्यादम्बष्टोग्री यथा सृती। स्र तृवैदेहको तद्वाप्रातिलोम्ये तु जन्मनि ॥ १३ ॥ पुचा ये उननारस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता विजन्मनाम्। ताननन्तरनामस्तु मातृदोषात्रचक्षते॥ १४॥ बासगादुयकत्यायामावृतो नाम जायते। आभीरो ऽखष्टकत्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः॥ १५॥ आयोगवश्व स्ता च चराडालश्वाधमी नृराम्। प्रातिलोम्येन जायनो शूद्राद्पसदास्त्रयः॥ १६॥ वैश्यान्मागधवैदेही स्वियात्मृत एव तु। प्रतीपमेते जायनो परे ऽप्यपसदास्त्रयः॥ १९॥

जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुल्कसः। शूद्राज्जातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुटकः सृतः॥ १६॥ श्रुजातस्तयोग्यां तु श्रयाक इति कीर्त्यते। वैदेहकेन तम्बष्ट्यामुत्पन्नो वेगा उच्यते॥ १९॥ विजातयः सवर्णामु जनयन्यव्रतांसु यान्। तान्साविचीपरिभ्रष्टान्त्रात्यानित्यभिनिर्दिशेत्॥ २०॥ वात्यातु जायते विप्रात्पापात्मा भृज्जकग्टकः। आवन्यवाटधानी च पुष्पशैखर एव च ॥ २१ ॥ भू स्त्री मह्मश्व राजन्याङ्गात्याह्मिन्छि विरेव च। नटश्च करणश्चेव ससी द्रविड एव च॥ २२॥ वैश्यातु जायते वात्यात्मुधन्वा चार्य एव च। कारुषश्च विजन्मा च मैचः सास्वत एव च ॥ २३ ॥ व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च। स्वकर्मणां च त्यागेन जायते वर्णसंकरः ॥ २४ ॥ संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः। अन्योन्यव्यतिषक्ताश्व तात्रवस्याम्यशेषतः ॥ २५ ॥ मूतो वैदेहकश्चैव चराडालश्च नराधमः। मागधः ख्रतृजातिश्व तथायोगव एव च ॥ २६ ॥ एते षट् सहशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु। मातृजातौ प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २० ॥

यथा चयाणां वर्णानां इयोरात्मास्य जायते। ञ्जाननार्यात्स्वयोत्यां च तथा बाह्येष्विप क्रमः॥ २५॥ ते चापि बाह्यान्सुबहूंस्ततो ऽप्यधिकदूषितान्। परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगहितान्॥ २०॥ यथैव शूद्रो ब्राह्मएयां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते। तथा बाह्यतरं बाह्यश्वातुर्वेएर्ये प्रसूयते॥ ३०॥ प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्या बाह्यतरान्पुनः। हीना हीनात्रप्रयन्ते वर्णान्पचदशेव तु ॥ ३१ ॥ प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दास्यजीवनम्। सैरम्धं वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥ मैचेयकं तु वैदेही माधूकं संप्रमूयते। नृत्रशंसत्यजसं यो घएटाताडो ऽरुणोदये॥ ३३ ॥ निषादो मार्गवं सूते दाशं नौकर्मजीविनम्। कैवर्तमिति यं प्राहुरायावर्तनिवासिनः ॥ ३४ ॥ मृतवस्त्रभृत्स्वनायासु गहितानाशनासु च। भवन्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक्त्यः ॥ ३५ ॥ कारावरो निषादातु चर्मकारः प्रमूयते। वैदेहकादन्धमेदी बहियामप्रतिष्ययी॥ ३६॥ चराडालात्पार्डुसोपाकस्तकसारव्यवहारवान्। आहिंगिडको निषादेन वैदेह्यामेव जायते॥ ३९॥

चाराहोन तु सोपाको मूलव्यसनवृहिमान्। पुल्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगहितः ॥ ३६ ॥ निषादस्त्री तु चग्डालात्पुचमन्यावसायिनम्। श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गहितम् ॥ ३९ ॥ संकरे जातयस्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः। प्रच्छना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः॥ ४०॥ स्वजातिजाननारजाः षट् सुता विजधिर्मणः। शूद्राणां तु सधमाणः सर्वे ऽपध्वंसजाः सृताः ॥ ४१ ॥ तपोबीजप्रभावस्तु ते गच्छिनत युगे युगे। उत्सं चापनं च मनुषे विवह जन्मतः ॥ ४२ ॥ श्नकेस्तु कियालोपादिमाः श्वचियजातयः। वृषलतं गता लोके बासणातिक्रमेण च ॥ ४३ ॥ पुगड्रकाश्वोडद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। पारदाः पह्नवाश्वीनाः किराता दरदास्तथा ॥ ४४ ॥ मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः। म्रेड्यवाचश्वायवाचः सर्वे ते दस्यवः सृताः ॥ ४५ ॥ ये डिजानामपसदा ये चापध्वंसजाः सृताः। ते निन्दितेर्वर्तयेयुर्डिजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥ सूतानामश्वसारथ्यमखष्ठानां चिकित्सितम्। वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां विणक्पयः ॥ ४७ ॥

मत्स्यघातो निषादानां लिष्टस्लायोगवस्य च। मेदान्धचूचुमहूनामारायपशुहिंसनम् ॥ ४८ ॥ श्च त्रुयपुल्कसानां तु विलीकोवधवन्धनम्। धिग्वणानां चर्मकार्यं वेणानां भागडवादनम् ॥ ४९ ॥ चैत्यदूमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च। वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयनाः स्वकर्मभिः॥ ५०॥ चराडालश्वपचानां तु बहिर्यामात्रतिश्रयः। अवपाचाश्व कर्तव्या धनमेषां श्वगर्नम् ॥ ५१॥ वासांसि मृतचैलानि भिन्नभाग्डे च भोजनम्। कार्ष्णायसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः॥ ५२॥ न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्। व्यवहारी मिथस्तेषां विवाहः सदृशेः सह ॥ ५३ ॥ अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने। राचौ न विचरेयुक्ते यामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥ दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिहिता राजशासनैः। अबान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितः॥ ५५॥ वध्यांश्व हत्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञ्या। वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्वाभरणानि च ॥ ५६ ॥ वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्। आर्यह्पमिवानांयं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत्॥ ५७॥

अनार्यता निष्टुरता क्रुरता निष्क्रियात्मता। पुरुषं व्यञ्जयनीह लोके कलुषयोनिजम् ॥ ५८ ॥ पित्रयं वा भजते शीलं मातुर्वीभयमेव वा। न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ ५९ ॥ कुले मुख्ये ऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः। संश्रयत्येव तच्छीलं नरो ऽल्पमिप वा बहु॥ ६०॥ यच त्वेते परिध्वंसा जायनो वर्णटूषकाः। राष्ट्रियेः सह तद्राष्ट्रं श्चिप्रमेव विनश्यति ॥ ६१ ॥ ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागी ऽनुपस्कृतः। स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिडिकारणम् ॥ ६२ ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमन्द्रियनियहः। एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वेएर्ये ऽत्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥ शूट्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्रजायते। अश्रेयाञ्छ्रेयसीं जातिं गच्छत्या सप्तमाद्युगात् ॥ ६४ ॥ शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चिति शूद्रताम्। श्रवियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्रथैव च ॥ ६५ ॥ अनायायां समुत्पनी बाह्यणातु यहच्छया। बाह्यस्यामपनायातु श्रेयस्तं क्वेति चेद्भवेत् ॥ ६६ ॥ जातो नार्यामनायायामायादायाँ भवेद्गुणैः। जाती ज्यनायादायायामनाये इति निश्वयः ॥ ६७ ॥

तावुभावणसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः। वैगुरायाज्जन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥ मुबीजं चैव मुखेचे जातं संपद्यते यथा। तथायाज्जात आयायां सर्वे संस्कारमहिति ॥ ६० ॥ बीजमेके प्रशंसन्ति श्रेचमन्ये मनीषिणः। बीजस्रोचे तथैवान्ये तचेयं तु व्यवस्थितिः॥ ७०॥ अध्येचे बीजमुत्मृष्टमन्तरैव विनश्यति। अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थिगिडलं भवेत्॥ ७१॥ यसादीजप्रभावेण तियंग्जा ऋषयो ऽभवन्। पूजिताश्व प्रशस्ताश्व तस्माद्वीजं प्रशस्यते॥ ७२॥ अनार्यमार्यकर्माणमार्ये चानार्यकर्मिणम्। संप्रधायात्रवीद्वाता न समी नासमाविति ॥ ७३ ॥ ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मव्यवस्थिताः। ते सम्यगुपजीवेयुः षद्भमाणि यथाक्रमम्॥ ७४॥ ऋध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतियहश्चेव षद्भमाराययजन्मनः ॥ ७५ ॥ षसां तु कर्मणामस्य चीिण कर्माणि जीविका। याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच प्रतियहः ॥ ७६ ॥ चयो धर्मा निवर्तनो बासणात्स्वियं प्रति। अध्यापनं याजनं च तृतीयश्व प्रतियहः॥ ९९॥

वैश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरिन्निति स्थितिः। न तौ प्रति हितान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥ ७৮ ॥ शस्त्रास्त्रभृत्वं द्यचस्य विशक्षिकपशुकुषी विशः। आजीवनार्थे धर्मस्तु दान्मध्ययनं यजिः॥ ७९॥ वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य छ्वियस्य च रह्मण्म्। वार्त्ताकमैंव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्ममु॥ ५०॥ अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा। जीवेत्स्वियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ५१ ॥ उभाभ्यामपजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्। कृषिगोरसमास्याय जीवेडैश्यस्य जीविकाम् ॥ ५२ ॥ वैश्यवृत्यापि जीवंसु ब्राह्मणः स्वियो ऽपि वा। हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत् ॥ ५३ ॥ कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सिंडगिर्हिता। भूमिं भूमिशयांश्वेव हिन काष्ट्रमयोमुखम् ॥ ५४ ॥ इदं तु वृत्तिवैकल्यात्यजतो धर्मनैपुणम्। विट्पायमुङ्गोडारं विक्रेयं विज्ञवर्धनम् ॥ ५५ ॥ सर्वाचसानपोहेत कृताचं च तिलैः सह। अश्मनो लवणं चैव पश्वो ये च मानुषाः ॥ ५६ ॥ सर्वे च तान्तवं रक्तं शाणश्लीमाविकानि च। अपि चेत्युराक्तानि फलमूले तथौषधीः॥ ७०॥

अपः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्धांश्व सर्वशः। श्चीरं श्चीदं दिध घृतं तेलं मधु गुडं कुशान् ॥ ৮৮ ॥ आरएयांश्व पश्नुन्सवान्दंष्ट्रिणश्च वयांसि च। मद्यं नीलीं च लाह्यां च सर्वाञ्चिकश्रफांस्तथा ॥ ५९ ॥ काममुत्पाद्य कृषा तु स्वयमेव कृषीवलः। विक्रीणीत तिलाञ्छुडान्धमार्थमचिरस्थितान्॥ ९०॥ भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यद्यलुक्ते तिलैः। कृमिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति ॥ ९१ ॥ मद्यः पतित मांसेन लाक्ष्या लवणेन च। च्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः श्रीरिवक्रयात्॥ ९२॥ इतरेषां तु परायानां विकयादिह कामतः। ब्राह्मणः सप्तराचेण वैश्यभावं निगच्छति ॥ ९३ ॥ रसा रसैर्निमातव्या न लेव लवणं रसैः। कृतानं चाकृतानेन तिला धान्येन तत्समाः॥ ९४॥ जीवदेतेन राजन्यः सर्वेणायनयं गतः। न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्॥ ९५॥ यो लोभाद्धमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः। तं राजा निर्धनं कृता श्चिप्रमेव प्रवासयेत्॥ ९६॥ वरं स्वधर्मो विगुणः पर्धर्मात्स्वधिष्ठितात्। परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतित जातितः॥ ९७॥

वैश्यो ऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत्यापि वर्तयेत्। अनाचरनकायाणि निवर्तेत च शक्तिमान्॥ ९६॥ अशक्रुवंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं डिजन्मनाम्। पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः॥ ९९॥ यैः कर्मभिः प्रचितिः शुष्ट्रायनो दिजातयः। तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च॥ १००॥ वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्त्राह्मणः स्वे पथि स्थितः। अवृत्तिकर्षितः सीदिनमं धर्मं समाचरेत्॥ १०१॥ सर्वतः प्रतिगृह्तीयाज्ञासणस्वनयं गतः। पविचं दुष्यतीत्येतडर्मतो नोपपद्यते॥ १०२॥ नाध्यापनाद्याजनाद्या गहिताद्या प्रतियहात्। दोषो भवति विप्राणां ज्वलनामुसमा हि ते॥ १०३॥ जीवितात्ययमापनो यो उन्नमित यतस्ततः। आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते॥ १०४॥ अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासप्डुभुक्षितः। न चालिप्यत दोषेग खुत्रातीकारमाचरन्॥ १०५॥ श्वमांसिम्ब्बनार्तो ऽतुं धर्माधर्मविचस्रणः। प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्नवान् ॥ १०६ ॥ भरहाजः खुधार्तस्तु सपुची विजने वने। बह्रीगाः प्रतिजयाह बृबोस्तक्ष्णो महातपाः॥ १००॥

क्षुधातश्चातुमभ्यागाडिश्वामिनः श्वजाघनीम्। चग्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षगः॥ १०७॥ प्रतियहाद्याजनाद्या तथेवाध्यापनादपि। प्रतियहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०९ ॥ याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्। प्रतियहस्तु कियते शूद्रस्यापनयजन्मनः॥ ११०॥ जपहोमेरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम्। प्रतियहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥ १९१ ॥ शिलोञ्छमणाददीत विप्रो ऽजीवन्यत्स्ततः। प्रतियहान्छिलः श्रेयांस्ततो ऽप्युञ्छः प्रशस्यते॥ ११२॥ सीदझिः कुप्यमिछिद्भिर्धनं वा पृथिवीपतिः। याच्यः स्यात्क्षातकेवि प्रेरिदत्संस्यागमहित ॥ १९३ ॥ अकृतं च कृतात्थेचा हीरजाविक मेव च। हिराएयं धान्यमन्नं च पूर्वं पूर्वमदोषवत् ॥ ११४ ॥ सप्त विज्ञागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः। प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतियह एव च ॥ ११५ ॥ विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरस्यं विपणिः कृषिः। धृतिभैं खुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥ बासगः स्वियो वापि वृद्धिं नेव प्रयोजयेत्। कामं तु खलु धर्मार्थं दद्यात्पापीयसे ऽल्पिकाम्॥ ११७॥

चतुर्थमाददानो ऽपि स्वियो भागमापदि। प्रजा रक्षन्परंशक्त्या किल्बिषात्रितमुच्यते ॥ ११८ ॥ स्वधर्मो विजयस्तस्य न भये स्यात्पराङ्मुखः। शस्त्रेण वैश्यानिस्ता धर्म्यमाहारयेडलिम् ॥ ११९ ॥ धान्ये ऽष्टमं विशां शुल्कं विशं काषापणावरम्। कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १२० ॥ शूद्रसु वृत्तिमाकाङ्कन्श्चनमाराधयेदिति। धनिनं वाणुपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषुः॥ १२१॥ स्वर्गार्थमुभयार्थं वा विष्रानाराधयेतु सः। जातब्राह्मण्यञ्चस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता॥ १२२॥ विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते। यदतो उन्यि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥ १२३ ॥ प्रकल्या तस्य तैर्वृत्तिः स्वनुदुचाद्ययार्हतः। शक्तिं चावेस्य दास्यं च भृत्यानां च परियहम्॥ १२४॥ उच्छिप्टमनं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च। पुलाकाश्वेव धान्यानां जीर्णाश्वेव परिच्छदाः॥ १२५॥ न शूद्रे पातकं किंचिन च संस्कारमहिति। नास्याधिकारो धर्मे ऽस्ति न धर्मात्रतिषेधनम्॥ १२६॥ धर्मेप्सवस्तु धर्मझाः सतां वृत्तमनुष्टिताः। मन्त्रवर्जे न दुष्पिना प्रशंसां प्राप्नुविना च ॥ १२७ ॥

यथा यथा हि सहृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः।
तथा तथेमं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः॥ १२६॥
शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः।
शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते॥ १२९॥
एते चतुर्णां वर्णानामापडमाः प्रकीतिताः।
यान्सम्यगनुतिष्ठन्तो वजन्ति परमां गतिम्॥ १३०॥
एष धर्मविधः कृत्त्वश्चातुर्वर्णस्य कीर्तितः।
श्चतः परं प्रवस्थामि प्रायश्चित्तविधं शुभम्॥ १३९॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते दशमो ऽध्यायः॥





सांतानिकं यस्यमाणमध्यगं सर्ववेदसम्। गुर्वेषं पितृमाचर्षं स्वाध्यायार्ध्यपतापिनः॥ १॥ नवैतान्स्रातकान्विद्याद्वास्यणान्धर्मभिक्षुकान्। निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः॥ २॥ एतेभ्यो हि डिजायेभ्यो देयमनं सदिश्रणम्। इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृताचं देयमुच्यते॥ ३॥ सर्वरत्नानि राजा तु यथाई प्रतिपादयेत्। ब्रास्णान्वेदविदुषी यज्ञार्थं चैव दक्षिणाम् ॥ ४॥ कृतदारो ऽपरान्दारान्भिक्षिता यो ऽधिगच्छति। रितमाचं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु संतितः॥ ५॥ [धनानि तु यथाशिक विप्रेषु प्रतिपादयेत्। वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गं समध्रुते ॥ ६ ॥] यस्य नैवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये। अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमहिति॥ ७॥

अतः स्वल्पीयिस द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः। स पीतसोमपूर्वो ऽपि न तस्याप्रोति तत्फलम् ॥ ७॥ शक्तः परजने दाता स्वजने दुः खजीविनि। मध्वापातो विषास्वादः स धर्मप्रतिरूपकः ॥ ९॥ भृत्यानामुपरोधेन यः करोत्यीर्धदेहिकम्। तज्ञवत्यमुखोदकं जीवतो ऽस्य मृतस्य च॥ १०॥ यज्ञश्वेष्ठातिरुडः स्यादेकेनाङ्गेन यज्जनः। ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११॥ यो वैश्यः स्याइहुपशुर्हीनकतुरसोमपः। कुटुचात्रस्य तद्रव्यमाहरेद्यज्सिवये॥ १२॥ आहरेचीिण वा वे वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः। न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिद्स्ति परियहः ॥ १३ ॥ यो उनाहितायिः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः। तयोरिप कुटुमाभ्यामाहरेदविचारयन्॥ १४॥ आदाननित्याचादातुराहरेदप्रयच्छतः। तथा यशो ऽस्य प्रथते धर्मश्चेव विवर्धते ॥ १५ ॥ तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्चता। अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः॥ १६॥ खलान्ध्रेचादगाराहा यतो वाणुपलभ्यते। आख्यातव्यं तु तत्तसी पृच्छते यदि पृच्छति॥ १९॥

ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यं श्रवियेण कदाचन। दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन्हर्नुमहिति॥ १६॥ यो ऽसाधुभ्यो ऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति। स कृता अवमात्मानं संतारयति तावुभौ ॥ १९ ॥ यद्यनं यद्मशीलानां देवस्वं तद्विदुर्वुधाः। अयज्वनां तु यिवत्तमासुरस्वं तदुच्यते॥ २०॥ न तिसन्धारयेद्दराउं धार्मिकः पृथिवीपतिः। स्वियस्य हि बालिश्याद्वासणः सीदित सुधा ॥ २१ ॥ तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वजुदुम्बान्महीपतिः। श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत्॥ २२॥ कल्पयित्वास्य वृत्तिं च रश्चेदेनं समन्ततः। राजा हि धर्मषड्भागं तसात्राप्त्रोति रिक्षतात् ॥ २३ ॥ न यज्ञार्थं धनं शूद्राडिप्रो भिस्रोत कर्हिचित्। यजमानो हि भिक्षित्वा चराडालः प्रेत्य जायते ॥ २४ ॥ यज्ञार्थमर्थं भिक्षिता यो न सर्वे प्रयद्धति। स याति भासतां विष्रः काकतां वा शतं समाः॥ २५॥ देवस्वं ब्राह्मणस्वं च लोभेनोपहिनस्ति यः। स पापात्मा परे लोके गृधीच्छिप्टेन जीवति ॥ २६ ॥ इप्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदव्हपर्यते। क्रुप्तानां पशुसीमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे॥ २९॥

आपत्कल्पेन यो धर्म कुरुते उनापदि हिजः। स नाप्नोति फलं तस्य परचेति विचारितम्॥ २५॥ विश्वेश्व देवैः साध्येश्व बासग्रेश्व महर्षिभिः। आपत्म मरणाङ्गीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २० ॥ प्रभुः प्रथमकल्पस्य यो उनुकल्पेन वर्तते। न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥ ३० ॥ न ब्राह्मणो वेदयेत किंचिद्राजनि धर्मवित्। स्ववीर्येणैव ताञ्छिषान्मानवानपकारिणः॥ ३१॥ स्ववीयाद्राजवीयाच स्ववीय बलवत्तरम्। तसात्स्वेनव वीर्येण निगृह्णीयादरीन्डिजः॥ ३२॥ श्रुतीरथवाङ्गिरमीः कुरादित्यविचारयन्। वाक्शस्त्रं वे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्डिजः ॥ ३३ ॥ क्षित्रयो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः। धनेन वैश्यशूद्री तु जपहोमिर्डिजोत्तमः ॥ ३४ ॥ विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। तसी नाकुशलं ब्रूयाच शुक्तां गिरमीरयेत्॥ ३५॥ न वै कत्या न युवितर्नाल्पविद्यो न बालिशः। होता स्यादिमहोत्रस्य नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६ ॥ नरके हि पतन्येते जुद्धतः स च यस्य तत्। तसाहैतानकुशलो होता स्याहेदपारगः॥ ३०॥

प्राजापत्यमद्त्राश्वमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम्। अनाहितायिभेवति बाह्मणो विभवे सति ॥ ३६ ॥ पुरायान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्धानो जितेन्द्रियः। न तल्पदिक्षिणैर्यज्ञैर्यजेतेह कथंचन ॥ ३९ ॥ इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्तिं प्रजाः पशून्। हन्यस्पदिक्षाणो यज्ञस्तसान्नास्पधनो यजेत्॥ ४०॥ अपिहोच्यपविध्यापीन्त्रास्याः कामकारतः। चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ ४१ ॥ ये शूद्राद्धिगम्यार्थमियहोचमुपासते। ऋतिजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गहिताः ॥ ४२ ॥ तेषां सततमज्ञानां वृषलाग्नुपसेविनाम्। पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत ॥ ४३ ॥ अनुवेन्विहितं नर्मे निन्दितं च समाचरन्। प्रसक्तश्वेन्द्रयार्थेषु प्रायश्वित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ अकामतः कृते पापे प्रायिश्वतं विदुर्वधाः। कामकारकृते ऽपाहुरेके श्रुतिनिदर्शनात् ॥ ४५ ॥ अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति। कामतस्तु कृतं मोहास्रायश्वित्तैः पृथिवधेः ॥ ४६ ॥ प्रायश्वित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा। न संसर्गे वजेत्सिद्धः प्रायिश्वते उकृते दिजः ॥ ४७ ॥

इह दुश्वरितैः केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा। प्राप्नुवितत दुरात्मानी नरा रूपविपर्ययम् ॥ ४৮ ॥ मुवर्णचौरः कौनख्यं मुरापः श्यावदनाताम्। बसहा स्रयरोगितं दौश्वम्यं गुरुतत्यगः ॥ ४९ ॥ पिशुनः पूर्तिनासलं सूचकः पूर्तिवक्ताम्। धान्यचौरो ऽङ्गहीनत्वमातिरैक्यं तु मिश्रकः ॥ ५०॥ अन्नहतामयावित्वं मोक्यं वागपहारकः। वस्त्रापहारकः श्वेत्र्यं पङ्गुतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥ [दीपहर्ता भवेदन्धः काणी निर्वापकी भवेत्। हिंसया व्याधिभूयस्त्रमरोगित्वमहिंसया ॥ ५२ ॥] एवं कमावशेषेण जायनो सिंबगहिताः। जडमूकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५३ ॥ चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशु इये। निन्दीर्हि लक्ष्येपूर्वेक्ता जायन्ते ऽनिष्कृतैनसः ॥ ५४ ॥ ब्रह्मत्या मुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः। महान्ति पातकान्याहुः संयोगश्चिव तैः सह ॥ ५५ ॥ अनृतं च समुलार्षे राजगामि च पैशुनम्। गुरोश्वालीकनिवन्धः समानि बसहत्यया ॥ ५६ ॥ बसोज्भता वेदनिन्दा कीटसास्यं सुदृह्यः। गर्हितानाद्ययोर्जिग्धः सुरापानसमानि षट् ॥ ५७ ॥

निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजनस्य च। भूमिवजमणीनां च रुकास्तेयसमं सृतम्॥ ५८॥ रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्यजासु च। सख्यः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः॥ ५९॥ गोवधो ऽयाज्यसंयाज्यं पारदायात्मविक्रयो । गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च ॥ ६० ॥ परिवित्तितानुजेन परिवेदनमेव च। तयोदानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६१ ॥ कन्याया दूषणं चैव वार्डुष्यं वतलोपनम्। तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६२ ॥ वात्यता बान्धवत्यागी भृताध्यापनमेव च। भृताच्चाध्ययनादानमपर्यानां च विक्रयः ॥ ६३ ॥ सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम्। हिंसीषधीनां स्याजीवो ऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६४ ॥ इत्थनार्थमशुष्काणां दूमाणामवपातनम्। आत्मार्थं च क्रियारम्भो निन्दिताचादनं तथा ॥ ६५ ॥ अनाहितायिता स्तेयमृणानां चानपिकया। असु आस्त्राधिगमनं कीशील व्यस्य च किया ॥ ६६ ॥ धान्यकुष्यपशुस्तेयं मद्यपस्तीनिषेवणम्। स्तीशूद्रविट्स्ववधो नास्तिकां चोपपातकम् ॥ ६० ॥

बाह्मणस्य रुजः कृत्यं घातिरघेयमद्ययोः। जैह्यं च मैथुनं पुंसि जातिभ्रंशकारं स्मृतम् ॥ ६८ ॥ खराश्वीष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा। संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६० ॥ निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्। अपाचीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ७० ॥ कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्। फलेधः कुसुमस्तेयमधैर्यं च मलावहम्॥ ७१॥ एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथकपृथक्। यैयेवतरपोद्यन्ते तानि सम्यङ्गिबोधत ॥ ७२ ॥ ब्रह्महा द्वादशान्दानि कुटीं कृत्वा वने वसेत्। मैक्षाश्यात्मविशुद्धर्थं कृता शविशोध्वजम् ॥ ७३ ॥ लस्यं शस्त्रभृतां वा स्याहिदुषामिळ्यात्मनः। प्रास्येदात्मानमग्री वा सिमडे चिरवाकिशराः॥ १४॥ यजेत वाश्वमधेन स्वर्जिता गोसवेन वा। अभिजिहिश्वजिद्यां वा चिवृतायिष्टुतापि वा॥ ७५॥ जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं वजेत्। ब्रह्महत्यापनोदाय मितभुङ्घियतेन्द्रियः ॥ ७६ ॥ सर्वस्वं वा वेदविदे बाह्मणायीपपादयेत्। धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम्॥ ७७॥

हविष्यभुग्वानुसरेत्र्यतिस्रोतः सरस्वतीम्। जपेडा नियताहारिस्तर्वे वेदस्य संहिताम् ॥ ७६ ॥ कृतवापनी निवसेहामान्ते गोवजे ऽपि वा। आश्रमे वृक्षमूले वा गोबासणहिते रतः॥ ७९॥ बासणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्। मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ५० ॥ च्यवरं प्रतिरोडा वा सर्वस्वमवजित्य वा। विप्रस्य तिनिमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ৮१ ॥ एवं दृढवतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः। समाप्ते बादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहित ॥ ५२॥ शिष्ट्रा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे। स्वमेनो ऽवभृयस्नातो हयमेधे विमुच्यते ॥ ५३ ॥ धर्मस्य ब्राह्मणी मूलमयं राजन्य उच्यते। तसात्मागमे तेषामेनो विख्याय गुध्यति ॥ ५४ ॥ ब्राह्मणः संभवेनैव देवानामपि दैवतम्। प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्माचैव हि कारणम्॥ ५५॥ तेषां वेदविदो ब्रुयुस्त्रयो ऽप्येनःसु निष्कृतिम्। सा तेषां पावनाय स्यात्पविचं विदुषां हि वाक्॥ ५६॥ ञ्जतो ऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः। बसहत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ५७ ॥

ह्ला गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्। राजन्यवैश्यौ चेजानावाचेयीमेव च स्त्रियम्॥ ५५॥ उत्का चैवानृतं सास्ये प्रतिरुध्य गुरुं तथा। अपहत्य च निश्चेपं कृता च स्त्रीमुहइधम्॥ ५९॥ इयं विशु डिरुदिता प्रमाणाकामतो डिज्म्। कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते॥ ९०॥ मुरां पीता बिजी मीहादियवर्णां मुरां पिबेत्। तया स काये निर्देग्धे मुच्यते किल्बिषात्ततः॥ ९१॥ गोमूचमियवर्णं वा पिबेदुद्कमेव वा। पयोघृतं वा मरणाद्रोशकृद्रममेव वा॥ ९२॥ कणान्वा भक्षयेदच्दं पिएयाकं वा सकृत्विशि। मुरापानापनुत्यर्थे बालवासा जटी ध्वजी ॥ ९३ ॥ मुरा वै मलमनानां पाप्पा च मलमुच्यते। तसाद्वास्यणराजन्यौ वैश्यश्व न मुरां पिवेत्॥ ९४॥ गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया चिविधा मुरा। यथैवेका तथा सर्वा न पातव्या हिजोत्तमेः ॥ ९५ ॥ यक्षरक्षःपिशाचाचं मद्यं मांसं मुरासवम्। तद्वासग्येन नात्रव्यं देवानामश्चता हविः॥ ९६॥ अमध्ये वा पतेन्मत्ती वैदिकं वाणुदाहरेत । अकार्यमन्यत्क्रयां बाह्मणो मदमोहितः ॥ ९९ ॥

यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाष्ट्राव्यते सकृत्। तस्य व्यपिति ब्राह्मएयं शूद्रत्वं च स गच्छति॥ ९५॥ एषा विचिचाभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः। ञ्चत ऊर्ध्व प्रवस्थामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥ ९९ ॥ सुवर्णस्तेयकृडिप्रो राजानमभिगम्य तु। स्वकर्मे ख्यापयन्ब्र्यान्मां भवाननुशास्त्रित ॥ १०० ॥ गृहीता मुसलं राजा सकृडत्यातु तं स्वयम्। वधेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव वा॥ १०१॥ तपसापनुनुत्सुसु सुवर्णस्तेयजं मलम्। चीरवासा दिजो ऽरएये चरेद्वसहणो व्रतम्॥ १०२॥ एतैवतरपोहेत पापं स्तेयकृतं डिजः। गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतेरेभिरपानुदेत् ॥ १०३ ॥ गुरुतल्पो ऽभिभाषीनस्तप्ते मुषादयोमये। मूर्मी ज्वलनी वाश्चिषेनमृत्युना स विशुध्यति॥ १०४॥ स्वयं वा शिश्नवृषणावुत्कृत्याधाय चाञ्चली। नैर्ऋतीं दिशमातिष्ठेदा निपातादिजसगः॥ १०५॥ खट्ढाङ्गी चीरवासा वा श्मश्रुली विजने वने। प्राजापत्यं चरेकुच्छुमन्द्रमेकं समाहितः॥ १०६॥ चान्द्रायणं वा चीन्मासानभ्यसेन्नियतेन्द्रियः। हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतस्पापनुत्रये॥ १००॥

एतेर्वतरपोहेयुर्महापातिकनो मलम्। उपपातिकनेस्त्वेवमेभिनानाविधेवतैः॥ १०६॥ उपपातकसंयुक्ती गोघ्नो मासं यवान्पिबेत्। कृतवापी वसेही हे चर्मणा तेन संवृतः॥ १०९॥ चतुर्घकालमन्नीयादसारलवणं मितम्। गोमूचेणाचरन्स्नानं डौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ ११० ॥ दिवानुगच्छेद्रास्तास्तु तिष्टनूर्ध्व रजः पिवेत्। शुष्ट्रिषिता नमस्कृत्य राची वीरासनं वसेत्॥ १९१॥ तिष्ठनीष्वनुतिष्ठेतु वजनीष्वयनुवजेत्। आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ ११२ ॥ आतुरामभिशस्तां वा चौरव्याघादिभिभयैः। पतितां पङ्कलयां वा सर्वप्राणिर्विमोचयेत्॥ १९३॥ उष्णे वर्षित शीते वा मारुते वाति वा भृशम्। न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः॥ ११४॥ आत्मनो यदि वान्येषां गृहे ह्येचे ऽथवा खले। भक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव वत्सकम्॥ १९५॥ अनेन विधिना यसु गोघ्वो गा अनुगच्छति। स गोहत्याकृतं पापं चिभिर्मासैर्चेपोहति॥ ११६॥ वृषभैकादशा गास्तु दद्यासुचरितवतः। अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्यो निवेदयेत्॥ १९७॥

एतदेव वतं कुर्युरुपपातिकनी डिजाः। अवकी ि वर्ज शुद्धर्थे चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११८ ॥ अवकी णीं तु का णेन गर्मेन चतुष्प थे। पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्ज्ञुति निश्च ॥ ११९ ॥ हुतायौ विधिवडोमानलतश्च समेत्यूचा। वातेन्द्रगुरुवहीनां जुहुयात्मिषाहुतीः॥ १२०॥ कामतो रतसः सेकं वतस्थस्य डिजन्मनः। अतिक्रमं वतस्याहुर्धमेज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ १२१ ॥ महतः पुरुहृतं च गुरुं पावकमेव च। चतुरो व्रतिनो उभ्येति ब्राह्मं तेजो उवकीर्णिनः ॥ १२२ ॥ एतिस्वेनिस प्राप्ते वसित्वा गर्भाजिनम्। सप्तागारं चरेंद्रेशं स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥ १२३ ॥ तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्तयनेककालिकम्। उपस्पृशंस्त्रिषवणमन्देन स विशुध्यति ॥ १२४ ॥ जातिभंशकरं कर्म कृत्वान्यतमिन्छया। चरेत्सांतपनं कृद्धं प्राजापत्यमनिद्धया॥ १२५॥ संकरापाचकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम्। मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकस्त्यहम्॥ १२६॥ तुरीयो बसहत्यायाः श्वियस्य वधे सृतः। वैश्ये ऽष्टमांशो वृत्तस्ये शूद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः॥ १२७॥

अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः। वृषभैकसहस्रा गा दद्याच्छुद्यर्थमात्मनः ॥ १२৮॥ चन्दं चरेहा नियतो जटी बसहणी वतम्। वसन्दूरतरे यामाइह्समूलनिकेतनः ॥ १२९ ॥ एतदेव चरेदच्दं प्रायश्चित्तं हिजीत्तमः। प्रमाय वैश्यं वृत्तस्यं दद्याडैकशतं गवाम्॥ १३०॥ एतदेव वतं कृत्सं षएमासाच्छ्रद्रहा चरेत्। वृषभेकादशा वापि दद्याहिप्राय गाः सिताः॥ १३१॥ माजारनकुली हला चाषं मगडूकमेव च। श्वगोधीलूककाकांश्व शूद्रहत्यावतं चरेत्॥ १३२॥ पयः पिबेन्त्रिराचं वा योजनं वाध्वनो वजेत्। उपस्पृशेन्सवन्यां वा सूक्तं वान्धैवतं जपेत्॥ १३३॥ अभिं कार्षायसीं दद्यात्मपे हत्वा विजोत्तमः। पलालभारकं षराढे सैसकं चैव माषकम् ॥ १३४ ॥ घृतकुमां वराहे तु तिलद्रोगां तु तित्तिरी। शुके डिहायनं वासं की ज्वं हत्वा चिहायनम् ॥ १३५ ॥ हता हंसं बलाकां च बकं बर्हिणमेव च। वानरं श्येनभासौ च स्पर्शयेद्वासणाय गाम् ॥ १३६ ॥ वासी दद्याइयं हता पच नीलान्वृषान्गजम्। अजमेषावनड्वाहं खरं हत्वेकहायनम् ॥ १३७ ॥

कव्यादांसु मृगान्हता धेनुं दद्यात्पयस्विनीम्। अक्रयादान्वत्सतरीमुष्ट्रं हत्वा तु कृष्णलम् ॥ १३८ ॥ जालकार्मुकवस्तावीनपृथग्दद्याडिगुड्ये। चतुर्णामपि वर्णानां नारीहेलानवस्थिताः॥ १३९॥ दानेन वधनिर्णेकं सपादीनामशक्रुवन्। एकेकशश्चरेत्कृच्छ्रं डिजः पापापनुत्तये॥ १४०॥ अस्थन्वतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे। पूर्णे चानस्यनस्यां तु शूद्रहत्यावतं चरेत्॥ १४१॥ किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे। अनस्यां चैव हिंसायां प्राणायामेन गुध्यति ॥ १४२ ॥ फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जपमृक्शतम्। गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ १४३ ॥ अबाद्यजानां सस्त्रानां रसजानां च सर्वेशः। फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥ १४४ ॥ कृष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने। वृथारम्भे उनुगच्छेद्रां दिनमेकं पयोवतः ॥ १४५ ॥ एतैवतरपोद्यं स्यादेनो हिंसासमुद्भवम्। ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्तं शृणुतानाद्यभक्ष्णे॥ १४६॥ अञ्जानाह्यारुणीं पीता संस्कारेणैव शुध्यति। मितपूर्वमिनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः॥ १४७॥

ञ्जपः सुराभाजनस्था मद्यभागडस्थितास्तथा। पञ्चराचं पिबत्पीत्वा शङ्खपुष्पीशृतं पयः ॥ १४৮ ॥ स्मृष्ट्वा दल्ला च मदिरां विधिवस्रतिगृह्य च। शूद्रोच्छिष्टाश्व पीलापः कुशवारि पिबेच्यहम्॥ १४९॥ ब्राह्मणुसु मुरापस्य गन्धमाघाय सोमपः। प्राणानप्तु विरायम्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ १५० ॥ अज्ञानात्राश्य विरामूचं मुरासंस्पृष्टमेव वा। पुनःसंस्कारमहिन्ति चयो वर्णा डिजातयः॥ १५१॥ वपनं मेखला दग्डो भैक्षचर्या वतानि च। निवर्तनो डिजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि॥ १५२॥ अभोज्यानां तु भुक्कानं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च। जग्ध्वा मांसमभक्षं च सप्तराचं यवान्पिवेत्॥ १५३॥ गुक्तानि च कषायांश्व पीता मध्यान्यपि द्विजः। तावज्ञवत्यप्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः॥ १५४॥ विदुराहखरीष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः। प्राप्य मूचपुरीषाणि विजश्वान्द्रायणं चरेत्॥ १५५॥ शुष्काणि भुक्का मांसानि भीमानि कवकानि च। अज्ञातं चैव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत्॥ १५६॥ क्रव्यादमूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे। नरकाकखराणां च तप्तकृद्ध्ं विशोधनम् ॥ १५७ ॥

मासिकाचं तु यो ऽश्लीयादसमावृत्तिको डिजः। स ची एयहान्युपवसे देकाहं ची दके वसेत्॥ १५৮॥ वतचारी तु यो ऽश्लीयान्मधुमांसं कथंचन। स कृता प्राकृतं कृच्छ्रं व्रतशेषं समापयेत्॥ १५९॥ बिडालकाकाषू चिष्ठ हं जग्धा श्वनकुलस्य च। केशकीटावपनं च पिबेइसमुवर्चलाम्॥ १६०॥ अभोज्यमनं नात्रव्यमात्मनः गुडिमिन्छता। अज्ञानभुक्तं तूत्रायं शोध्यं वाषाशु शोधनैः ॥ १६१ ॥ एषो ऽनाद्यादनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः। स्तेयदोषापहर्नृगां व्रतानां श्रूयतां विधिः ॥ १६२ ॥ धान्यान्वधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्विजीत्तमः। स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राच्छेन विशुध्यति ॥ १६३ ॥ मनुषाणां तु हरणे स्त्रीणां होचगृहस्य च। कूपवापीजलानां च शुडिश्वान्द्रायणं स्मृतम् ॥ १६४ ॥ द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृतान्यवेश्मतः। चरेत्सांतपनं कुच्छ्रं तिन्वयात्मशुड्ये॥ १६५॥ भक्ष्यभीज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च। पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम् ॥ १६६ ॥ तृणकाष्ठद्रमाणां च शुष्कानस्य गुडस्य च। चैलचर्मामिषाणां च विरावं स्यादभोजनम् ॥ १६७ ॥

मिणमुक्ताप्रवालानां तामस्य रजतस्य च। अयः कांस्योपलानां च बादशाहं कणाचता ॥ १६८ ॥ कापासकीटजोणानां विश्रफेकशफस्य च। पिक्षगन्धीषधीनां च रज्जाश्वेव च्यहं पयः ॥ १६० ॥ एतैर्वतरपोहेत पापं स्तेयकृतं डिजः। अगम्यागमनीयं तु वतैरेभिरपानुदेत् ॥ १७० ॥ गुरुतल्पवतं कुर्याद्रेतः सिक्का स्वयोनिषु। सख्यः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्यजामु च ॥ १७१ ॥ पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वसीयां मातुरेव च। मातुष्य भातुराप्तस्य गता चान्द्रायणं चरेत्॥ १७२॥ एतास्तिसस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेत बुडिमान्। ज्ञातिलेनानुपेयास्ताः पतिति ह्युपयन्नधः ॥ १९३॥ अमानुषीषु पुरुष उद्कायामयोनिषु। रेतः सिक्का जले चैव कुच्छ्रं सांतपनं चरेत्॥ १९४॥ मैयुनं तु समासेव्य पुंसि योषिति वा हिजः। गोयाने उपु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत्॥ १९५॥ चग्डालान्यस्तियो गला भूक्का च प्रतिगृह्य च। पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्माम्यं तु गच्छति ॥ १७६ ॥ विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुख्यादेकवेश्मनि। यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेडूतम् ॥ १९९ ॥

सा चेत्पुनः प्रदुष्येत सदृशेनोपमन्त्रिता। कुं चान्द्रायणं चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥ १७६ ॥ यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद्विजः। तद्भै स्पूरजपिन्तं विभिवेषें व्येपोहित ॥ १९९॥ एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः। पतितेः संप्रयुक्तानामिमाः शुगुत निष्कृतीः ॥ १५० ॥ संवत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन्। याजनाध्यापनाद्योनाच तु यानासनाशनात्॥ १५१॥ यो येन पतितेनेषां संसर्गे याति मानवः। स तस्यैव वतं कुर्यात्रत्संसर्गविशुद्धये॥ १५२॥ पतितस्योदकं कार्यं सिपाउँ कान्धवैः सह। निन्दिते ऽहनि सायाहे ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधी ॥ १५३ ॥ दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्येत्रोतवत्पदा। अहोराचमुपासीरत्नशीचं बान्धवैः सह ॥ १५४ ॥ निवर्तेरंश्च तसातु संभाषणसहासने। दायाद्यस्य प्रदानं च याचामेव च लौिककीम्॥ १६५॥ ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावायं च यहमु। ज्येष्ठांशं प्राप्नुयात्तस्य यवीयान्गुणतो ऽधिकः ॥ १५६ ॥ प्रायिश्वत्ते तु चिति पूर्णकुम्भमपां नवम्। तेनैव सार्धे प्रास्येयुः स्नाला पुराये जलाशये॥ १५७॥

स लप्तु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम्। सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्व समाचरेत्॥ १८८॥ एतमेव विधिं कुर्याद्योषित् पतितास्विप। वस्त्राचपानं देयं तु वसेयुश्व गृहान्तिके॥ १५९॥ एनस्विभिरिनिर्णिक्तेनार्थं कंचित्समाचरेत्। कृतनिर्णेजनांश्वेताच जुगुप्तेत कहिचित्॥ १९०॥ बालग्नांश्व कृतग्नांश्व विशुडानपि धर्मतः। शरणागतहन्तृंश्व स्त्रीहन्तृंश्व न संवसेत्॥ १९१॥ येषां डिजानां साविची नानूच्येत यथाविधि। तांश्वारियत्वा चीन्कृच्छ्रात्यथाविध्यपनाययेत्॥ १९२॥ प्रायश्वित्तं चिकीर्षेन्ति विकर्मस्थास्तु ये डिजाः। ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामयेतदादिशेत्॥ १९३॥ यहिंतेनार्जयिन कर्मणा बाह्यणा धनम्। तस्योत्सर्गेण गुध्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १९४ ॥ जिपता चीणि साविच्याः सहस्राणि समाहितः। मासं गोष्ठे पयः पीता मुच्यते ऽसत्प्रतियहात् ॥ १९५ ॥ उपवासकृशं तं तु गोवजात्पुनरागतम्। प्रणतं परिपृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसीति किम्॥ १९६॥ सत्यमुक्का तु विप्रेषु विकिरेद्यवसं गवाम्। गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परियहम्॥ १९७॥

वात्यानां याजनं कृता परेषामन्यकर्म च। अभिचारमहीनं च चिभिः कृळ्रेविंशुध्यति ॥ १९५ ॥ शरणागतं परित्यज्य वेदं विष्ठाव्य च डिजः। संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १९९ ॥ श्वमृगाल सर्रेष्टी याम्येः क्रव्याद्विरेव च। नराश्वीष्ट्रवराहैश्व प्राणायामेन शुध्यति ॥ २०० ॥ षष्टान्नकालता मासं संहिताजप एव च। होमाश्व शाकला नित्यमपाङ्कयानां विशोधनम्॥ २०१॥ उष्ट्रयानं समारुद्ध खरयानं च कामतः। स्नाता च विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति॥ २०२॥ विनाद्भिरपु वाषातः शारीरं संनिवेश्य तु। सचैलो बहिराष्ट्रत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥ २०३ ॥ वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समितकमे। स्नातकवतलोपे च प्रायश्वित्तमभोजनम् ॥ २०४ ॥ हूंकारं ब्राह्मणस्योक्का त्वंकारं च गरीयसः। स्नातानश्चन्हः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्॥ २०५॥ ताडियत्वा तृर्णेनापि कर्रे वाबध्य वाससा। विवादे वा विनिर्जित्य प्रिणपत्य प्रसादयेत् ॥ २०६ ॥ अवगूर्य तन्द्रशतं सहस्रमभिहत्य तु । जिघांसया बाह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते॥ २००॥

शोणितं यावतः पांशून्संगृह्णाति विजन्मनः। तावन्यच्रसहसाणि तत्कर्ता नरके वसेत् ॥ २०७ ॥ अवगूर्य चरेकुच्छुमतिकुच्छुं निपातने। कृच्छातिकृच्छं कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोशितम्॥२०९॥ अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्रये। शक्तिं चावेस्य पापं च प्रायिश्वतं प्रकल्पयेत् ॥ २१० ॥ यरभ्यपायरेनांसि मानवो व्यपकर्षति। तान्वो उभ्युपायान्वस्थामि देविषिपतृसेवितान्॥ २११॥ चहं प्रातस्त्यहं सायं चहमद्यादयाचितम्। चहं परं च नाश्रीयात्राजापत्यं चरन्द्रिजः॥ २१२॥ गोमूचं गोमयं श्रीरं दिध सर्पिः कुशोदकम्। एकराचीपवासश्च कृच्छं सांतपनं स्मृतम् ॥ २१३ ॥ एकैकं यासमधीयाच्यहाणि चीणि पूर्ववत्। च्यहं चोपवसेदन्यमितनुच्छुं चरन्द्रिजः ॥ २१४ ॥ तप्तकुच्छं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान्। प्रतिच्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्सायी समाहितः॥ २१५॥ यतात्मनो ऽप्रमत्तस्य बादशाहमभीजनम्। पराको नाम कृच्छो ऽयं सर्वपापापनोदनः॥ २१६॥ एकैकं हासयेत्पिग्डं कृष्णे शुक्के च वर्धयेत्। उपस्पृशंस्त्रिषवणमेतचान्द्रायणं सृतम् ॥ २१७ ॥

एतमेव विधिं कृत्समाचरेद्यवमध्यमे। युक्कपक्षादिनियतश्चरेच्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१८ ॥ अष्टावष्टी समन्नीयात्पिग्डान्मध्यंदिने स्थिते। नियतात्मा हविषस्य यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१९ ॥ चतुरः प्रातरश्रीयात्पिगडान्विप्रः समाहितः। चतुरो उस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं सृतम्॥ २२०॥ यथाकथंचित्पिगडानां तिस्रो ऽशीतीः समाहितः। मासेनाश्नन्हविषस्य चन्द्रस्थैति सलोकताम् ॥ २२१ ॥ एतदूद्रास्तथादित्या वसवश्वाचरन्वतम्। सर्वाकुशलमोद्याय मरुतश्व महिष्मिः॥ २२२॥ महाव्यादृतिभिर्होमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम्। अहिंसासत्यमकोधमार्जवं च समाचरेत् ॥ २२३ ॥ चिरहूस्त्रिनिशायाश्व सवासा जलमाविशेत्। स्तीशूद्रपतितांश्चिव नाभिभाषेत कर्हिचित्॥ २२४॥ स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तो ऽधः शयीत वा। ब्रह्मचारी वृती च स्याद्रुरुदेविड्डजार्चकः॥ २२५॥ साविचीं च जपेनित्यं पविचाणि च शक्तितः। सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमाहतः॥ २२६॥ एतैर्डिजातयः शोध्या वतैराविष्कृतैनसः। अनाविष्कृतपापांसु मन्त्रेहीमेश्व शोधयेत्॥ २२०॥

ख्यापनेनानुतापेन तपसाध्ययनेन च। पापनृत्युच्यते पापात्रथा दानेन चापदि ॥ २२६ ॥ यथा यथा नरो ऽधर्मे स्वयं कृतानुभाषते। तथा तथा वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते॥ २२०॥ यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गहिति। तथा तथा श्रीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते॥ २३०॥ कृता पापं हि संतथ तसात्पापात्रमुच्यते। नैतलुर्यात्पुनरिति निवृत्त्या पूयते नरः ॥ २३१ ॥ एवं संचिन्य मनसा प्रत्य कर्मफलोद्यम्। मनोवाक्कमभिनित्यं गुभं कर्म समाचरेत्॥ २३२॥ अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाकृता कर्म विगहितम्। तसाबिमुक्तिमन्विछन्दितीयं न समाचरेत्॥ २३३॥ यिसन्कर्मएयस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्। तिसंस्तावत्तपः कुर्याद्यावतुष्टिकरं भवेत्॥ २३४॥ तपोमूलमिदं सर्वे दैवमानुषकं मुखम्। तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥ २३५ ॥ ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः श्चनस्य रश्चगम्। वैश्यस्य तु तपो वार्त्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥ २३६ ॥ ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः। तपसैव प्रपश्यित चैलोक्यं सचराचरम् ॥ २३९ ॥

श्रीषधान्यगदा विद्या देवी च विविधा स्थितिः। तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥ २३८ ॥ यहुस्तरं यहुरापं यहुर्गं यच दुष्करम्। सर्वे तत्तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ २३९ ॥ महापातिकनश्चेव शेषाश्चाकार्यकारिगाः। तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः॥ २४०॥ कीटाश्वाहिपतंगाश्व पशवश्व वयांसि च। स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात्॥ २४१॥ यितंचिदेनः कुर्वनित मनोवाक्कमभिर्जनाः। तत्सर्वे निर्दहन्याशु तपसैव तपोधनाः ॥ २४२ ॥ तपसेव विगुडस्य बाह्यणस्य दिवीकसः। इज्याश्व प्रतिगृह्णिना कामान्संवर्धयन्ति च ॥ २४३ ॥ प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवास्जत्रभुः। तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे॥ २४४॥ इत्येतत्रपसो देवा महाभाग्यं प्रचछ्ते। सर्वस्यास्य प्रपश्यनास्तपसः पुरायमुद्भवम् ॥ २४५ ॥ वेदाभ्यासो उन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया स्मा। नाश्यन्याश्रु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४६ ॥

यथैधस्तेजसा वहिः प्राप्तं निर्दहित ख्राणात्। तथा ज्ञानायिना पापं कृत्त्वं दहित वेदवित्॥ २४७॥ [इत्येतदेनसामुक्तं प्रायिश्वत्तं यथाविधि। ञ्चत जर्धं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निवोधत ॥ २४६ ॥] सव्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु घोडश। अपि भूगाहनं मासात्पुनन्यहरहः कृताः ॥ २४९ ॥ कौत्मं जप्लाप इत्येत हासिष्ठं च त्र्युचं प्रति। माहेन्द्रं गुडवत्यश्च सुरापो ऽपि विशुध्यति ॥ २५० ॥ सकृज्जप्वास्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च। अपहत्य मुवर्णे तु ख्याद्भवति निर्मलः ॥ २५१॥ हविष्यनीयमभ्यस्य न तमंह इतीति च। जीपता पौरुषं मूक्तं मुच्यते गुरुतत्पगः॥ २५२॥ एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीषेन्नपनोदनम्। अवेत्यृचं जपेदच्दं यिकं चेदिमतीति वा ॥ २५३ ॥ प्रतिगृह्याप्रतियाह्यं भुक्का चान्नं विगहितम्। जपंस्तरत्ममन्दीयं पूयते मानवस्त्यहात् ॥ २५४ ॥ सोमारीद्रं तु बह्रेना मासमभ्यस्य शुध्यति। स्वन्यामाचरन्स्नानमर्यम्णामिति च त्र्युचम् ॥ २५५॥

अञ्दार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत्। अप्रशस्तं तु कृतापु मासमासीत भैक्ष्मुक् ॥ २५६ ॥ मन्त्रेः शाकलहोमीयैरन्द्रं हुता घृतं दिजः। मुगुर्वेषपहनयेनी जप्ता वा नम इत्युचम् ॥ २५७ ॥ महापातकसंयुक्ती ऽनुगच्छेताः समाहितः। अभ्यस्याच्दं पावमानी भैक्षाहारो विशुध्यति ॥ २५८ ॥ अराये वा चिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्। मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभः॥ २५०॥ चहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिरहो ऽभ्युपयन्नपः। मुच्यते पातकैः सर्वे स्त्रिर्जिपत्वाघमर्षेणम् ॥ २६० ॥ यथाश्वमेधः ऋतुराट् सर्वपापापनोदनः। तथाघमषेणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ २६१ ॥ हता लोकानपीमांस्त्रीनश्चनिप यतस्ततः। ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति किंचन ॥ २६२ ॥ ऋक्संहितां चिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः। सामां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २६३ ॥ यथा महाहृदं प्राप्य शिप्तं लोष्टं विनश्यति। तथा दुश्वरितं सर्वे वृदे चिवृति मज्जित ॥ २६४ ॥

ऋचो यजूंषि चाद्यानि सामानि विविधानि च।

एष ज्ञेयस्त्रिवृद्धेदो यो वेदैनं स वेदवित्॥ २६५॥

श्राद्यं यत्त्र्यक्षरं ब्रह्म चयी यस्मित्रतिष्ठिता।

स गुद्धो ऽन्यस्त्रिवृद्धेदो यस्तं वेद स वेदवित्॥ २६६॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्त एकादशो ऽध्यायः॥





चातुर्वरायस्य कृत्त्वी ऽयमुक्ती धर्मस्त्वयानध । कर्मणां फलनिवृत्तिं शंस नस्तस्रतः पराम्॥१॥ स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवी भृगुः। अस्य सर्वस्य भृगुत कर्मयोगस्य निर्णयम्॥ २॥ शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम्। कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः॥ ३॥ तस्येह चिविधस्यापि च्यधिष्ठानस्य देहिनः। द्शलक्ष्णयुक्तस्य मनो विद्यात्रवर्तकम्॥ ४॥ परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिनानम्। वितथाभिनिवेशश्व चिविधं कर्म मानसम्॥ ॥॥ पारुषमनृतं चैव पेशुन्यं चैव सर्वशः। अनिबडप्रलापश्च वाङ्मयं स्याचतुर्विधम् ॥ ६ ॥ अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। परदारोपसेवा च शारीरं चिविधं स्मृतम् ॥ ९॥

मानसं मनसैवायमुपभुङ्के गुभागुभम्। वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम्॥ ७॥ शरीरजेः कर्मदोषेयाति स्थावरतां नरः। वाचिकैः पश्चिम्गतां मानसैरन्यजातिताम् ॥ ९॥ वाग्दराहो ऽथ मनोदराहः कर्मदराहस्तथैव च। यस्येते निहिता बुडो चिदग्डीति स उच्यते॥ १०॥ विद्गुडमेनिविधिय सर्वभूतेषु मानवः। कामकोधी तु संयम्य ततः सिड्डिं निगन्छति॥ ११॥ यो ऽस्यात्मनः कारियता तं खेचज्ञं प्रचछते। यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥ जीवसंज्ञो उन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्। येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु॥ १३॥ तावुभी भूतसंपृक्ती महान्ह्येच इ एव च। उचावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ असंख्या मूर्तयस्य निष्पतन्ति शरीरतः। उचावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः॥ १५॥ पञ्चभ्य एव माचाभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नृणाम्। श्रीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥ तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणेह यातनाः। तास्वेव भूतमाचामु प्रलीयन्ते विभागशः॥ १९॥

सो ऽनुभूयामुखोदकान्दोषान्विषयसङ्गजान्। व्यपेतकल्मषो ऽभ्येति तावेवोभी महीजसी॥ १८॥ तौ धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह। याभ्यां प्राप्तीति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम् ॥ १९ ॥ यथाचरित धर्म स प्रायशो ऽधर्ममल्पशः। तरेव चावृतो भूतैः स्वर्गे मुखमुपाश्चते ॥ २० ॥ यदि तु प्रायशो ऽधर्म सेवते धर्ममल्पशः। तैर्भूतैः स परित्यक्ती यामीः प्राप्नीति यातनाः ॥ २१ ॥ यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः। तान्येव पञ्च भूतानि पुनरभ्येति भागशः॥ २२॥ एता दृष्ट्वास्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा। धर्मतो ऽधर्मतश्चेव धर्मे दद्यात्सदा मनः॥ २३॥ सच्चं रजस्तमश्चेव चीन्विद्यादात्मनो गुणान्। यैर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः॥ २४॥ यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते। स तदा तद्रुणप्रायं तं करोति श्रीरिणम् ॥ २५॥ सच्चं ज्ञानं तमो ऽज्ञानं रागडेषौ रजः सृतम्। एतद्याप्तिमदेतेषां सर्वभूतात्रितं वपुः॥ २६॥ तच यत्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि लक्षयेत्। प्रशानामिव शुडाभं सच्चं तदुपधारयेत्॥ २०॥

यतु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः। तद्जी ऽप्रतिघं विद्यात्मततं हारि देहिनाम् ॥ २৮ ॥ अ यतु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तविषयात्मकम् । प्राप्त प्राप्त अप्रतक्यमिविद्येयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ २० ॥ विकास चयाणामि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः । ।।। अग्यो मध्यो जघन्यश्व तं प्रवस्थाम्यशेषतः॥ ३० ॥ ती वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचिमिन्द्रियनियहः विकालि धर्मिकियात्मचिना च साह्यिकं गुणलक्ष्यम् ॥ ३१ ॥ **आरम्भरतिताधैर्यमसन्तार्यपरियहः।** किलीहराहराह विषयोपसेवा चाजसं राजसं गुणलक्षणम् ॥ ३२ ॥ लोभः स्वप्नो ऽधृतिः क्रीये नास्तिकां भिन्नवृत्तिता । याचिष्णुता प्रमादश्व तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३३ ॥ जि चयाणामपि चैतेषां गुणानां चिषु तिष्ठताम् । इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम् ॥ ३४ ॥ 💮 यत्ममें कृता जुर्वेश्व करिषंश्वेव लज्जते। हा महार तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वे तामसं गुणलक्षणम्॥ ३५॥ 📺 येनासिन्कर्मणा लोके स्थातिमिक्कति पुष्कलाम् । न च शोचत्यसंपत्ती तिब्र वे तु राजसम्॥ ३६॥ हा यत्मर्वेणेन्छति ज्ञातुं यन लज्जिति चाचरन् । हो हो हो ह येन तुष्यति चास्यात्मा तत्सत्रगुणलक्षणम् ॥ ३९ ॥

तमसी लक्ष्यं कामी रजसस्वर्थ उच्यते। सत्त्रस्य लक्ष्यां धर्मः श्रेष्ठचमेषां यथाक्रमम् ॥ ३६ ॥ येन यांसु गुणेनेषां संसारात्र्यतिपद्यते। तान्समासेन वस्थामि सर्वस्थास्य यथाक्रमम् ॥ ३९ ॥ देवलं साह्यिका यानित मनुष्यतं च राजसाः। तियेक्कं तामसा नित्यमित्येषा चिविधा गतिः ॥ ४० ॥ चिविधा चिविधेषां तु विद्येया गौणिकी गतिः। अधमा मध्यमाग्या च कर्मविद्याविशेषतः ॥ ४१ ॥ स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्याः सपाः सकच्छपाः। पश्वश्र मृगालाश्र जघन्या तामसी गतिः॥ ४२॥ हिस्तिनश्व तुरंगाश्व शूद्रा झेन्छाश्व गहिताः। सिंहव्याघ्रवराहाश्व मध्यमा तामसी गतिः॥ ४३॥ चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चेव दाम्भिकाः। रह्यांसि च पिशाचाश्व तामसीषूत्रमा गतिः॥ ४४॥ भू ह्या मल्ला नटाश्चेव परुषाश्च कुवृत्तयः। द्यूतपानप्रसक्ताश्व प्रथमा राजसी गतिः॥ ४५॥ राजानः श्ववियाश्वेव राज्ञां चैव पुरोहिताः। वाद्युइप्रधानाश्व मध्यमा राजसी गतिः॥ ४६॥ गन्धर्वा गुह्मका यक्षा विबुधानुचराश्व ये। तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्रमा गतिः॥ ४७॥

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः। नक्षवाणि च दैत्याश्व प्रथमा साह्मिकी गतिः॥ ४६॥ यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः। पितरश्चेव साध्याश्व द्वितीया साह्यिकी गतिः॥ ४०॥ बसा विश्वमृजी धर्मी महानव्यक्त एव च। उत्तमां साह्यिकीमेतां गतिमाहुमैनीषिणः॥ ५०॥ एष सर्वः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य कर्मणः। चिविधस्त्रिविधः कृत्त्वः संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५१ ॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च। पापान्संयान्ति संसारानविद्यांसी नराधमाः॥ ५२॥ यां यां योनिं तु जीवो ऽयं येन येनेह कर्मणा। क्रमशो याति लोके ऽस्मिंस्तत्रत्मर्वे निबोधतः॥ ५३॥ बहून्वर्षगणान्घोराचरकान्राप्य तत्स्यात्। संसारात्र्यतिपद्यन्ते महापातिकनस्त्रिमान् ॥ ५४ ॥ श्वसूकरखरोष्ट्राणां गोऽजाविमृगपश्चिणाम्। चराडालपुल्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति॥ ५५॥ कृमिकीटपतंगानां विड्भूजां चैव पश्चिणाम्। हिंसाणां चैव सत्त्रानां सुरापी बासणी वजेत्॥ ५६॥ लूताहिसरटानां च तिरश्वां चामुचारिणाम्। हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनी विप्रः सहस्रशः॥ ५९॥

तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि। क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतत्यगः॥ ५८॥ हिंसा भविना क्रव्यादाः कृमयो ऽभस्यभिष्ठ्याः। परस्परादिनः स्तेनाः प्रेता उन्यस्त्रीनिषेविगाः॥ ५९॥ संयोगं पतितर्गता परस्यैव च योषितम्। अपहत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्ष्मः ॥ ६० ॥ मिण्मुक्ताप्रवालानि हता लोभेन मानवः। विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥ ६१ ॥ धान्यं हता भवत्याषुः कांस्यं हंसी जलं घ्रवः। मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥ ६२ ॥ मांसं गृधो वसां मद्रुस्तैलं वै तैलपायिकः। चीरीवाकस्तु लवगं बलाका श्कुनिर्देधि॥ ६३॥ कौशेयं तित्रिरिहेना श्लीमं हना तु दर्दुरः। कापीसतान्तवं कीची गोधा गां वाग्गुदी गुडम्॥ ६४॥ बुद्धन्दरिः शुभान्गन्धान्यत्रशाकं तु बर्हिणः। श्वावित्कृताचं विविधमकृताचं तु श्रत्यकः ॥ ६५ ॥ वको भवति हत्वाग्निं गृहकारी ह्यूपस्करम्। रक्तानि दृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥ वृको मृगेभं व्याघो ऽश्वं फलपुष्पं तु मर्कटः। स्तीमृष्टाः स्तोकको वारि यानान्युष्टः पशूनजः ॥ ६० ॥

यद्या तद्या परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः॥ अवश्यं याति तिर्यक्कं जग्ध्वा चैवाहुतं हविः ॥ ६८ ॥ स्त्रियो ऽप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवाप्रुयुः। एतेषामेव जन्तूनां भायात्वमुपयान्ति ताः ॥ ६० ॥ स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्चाता वर्णा ह्यनापदि। पापान्संसृत्य संसारान्त्रेष्यतां यान्ति दस्युषु ॥ ७० ॥ वान्ताश्युल्कामुखः प्रेतो विप्रो भवति विच्युतः। अमध्यकुणपाशी च ख्रवियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥ मैचाक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक्। चैलाशकस्तु भवति शूद्रो धर्मात्स्वकाच्युतः॥ ७२॥ यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः। तथा तथा कुश्लता तेषां तेषूपजायते॥ ७३॥ ते ज्यासालमेणां तेषां पापानामस्पबुद्धयः। संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥ तामिसादिषु चोयेषु नरकेषु विवर्तनम्। असिपन्नवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च॥ ७५॥ विविधाश्वेव संपीडाः काकोलूकेश्व भक्षणम्। करम्भवालुकातापान्कुम्भीपाकांश्व दुःसहान् ॥ ७६ ॥ संभवांश्व वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः। शीतातपाभिघातांश्व विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥

असकृद्धभैवासेषु वासं जन्म च दारुणम्। बन्धनानि च कष्टानि परप्रेचलमेव च ॥ १६॥ बन्धुप्रियवियोगांश्व संवासं चैव दुर्जनैः। द्रव्यार्जनं च नाशं च मिनामिनस्य चार्जनम् ॥ ७९ ॥ जरां चैवाप्रतीकारां व्याधिभिश्वोपपीडनम्। क्षेत्रांश्व विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुर्जयम्॥ ५०॥ याद्यमे तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते। ताहशेन शरीरेण तत्रत्मलमुपाश्चते ॥ ५१ ॥ एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः। नैःश्रेयसं कर्मविधिं विप्रस्येमं निबोधत ॥ ५२ ॥ वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः। अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकारं परम् ॥ ५३ ॥ सर्वेषामि चैतेषां गुभानामिह कर्मणाम्। किंचिच्छ्रेयस्करतरं कर्मीकं पुरुषं प्रति ॥ ५४ ॥ सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं सृतम्। तद्यग्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ ५५ ॥ षसामेषां तु पूर्वेषां कर्मसां प्रेत्य चेह च। श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम् ॥ ५६ ॥ वैदिने नर्मयोगे तु सर्वाएयेतान्यशेषतः। ञ्जन्तर्भवन्ति कमशस्त्रस्मिस्त्रस्मिन्क्रयाविधौ ॥ ५७ ॥

मुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च। प्रवृत्तं च निवृत्तं च डिविधं कर्म वैदिकम् ॥ ৮৮ ॥ इह वामुच वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते। निष्कामं ज्ञानपूर्वे तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ ৮९ ॥ प्रवृत्तं कर्म संसेच्य देवानामेति सार्ष्टिताम्। निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै॥ ९०॥ सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। समं पश्यनात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति॥ ९१॥ यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाप डिजोत्तमः। आत्मज्ञाने शमे च स्याबेदाभ्यासे च यत्नवान्॥ ९२॥ एति जन्मसामग्यं बाह्मणस्य विशेषतः। प्राप्येतन्कृतकृत्यो हि डिजो भवति नान्यया॥ ए३॥ पितृदेवमनुषाणां वेदश्वशुः सनातनम्। अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः॥ ९४॥ या वेदबाह्याः श्रुतयो याश्र काश्र कुदृष्टयः। सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः सृताः॥९५॥ उत्पद्यनो व्यथनो च यान्यतो ऽन्यानि कानिचित्। तान्यवाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥ ९६॥ चातुर्वेग्यं चयो लोकाश्वनारश्वाश्वमाः पृथक्। भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वे वेदात्रसिध्यति ॥ ९७ ॥

ग्रन्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पन्नमः। वेदादेव प्रसिध्यन्ति प्रसूतिगुं शक्मेतः ॥ ९६ ॥ विभित्तं सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्। तसादेतत्यरं मन्ये यज्जन्तीरस्य साधनम् ॥ ९९ ॥ सैनापत्यं च राज्यं च दराइनेतृत्वमेव च। सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहिति॥ १००॥ यथा जातवली वहिर्दहत्याद्रानिप दूमान्। तथा दहित वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः॥ १०१॥ वेदशास्त्रार्थतत्रञ्जो यच तचात्रमे वसन्। इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ अर्ज्ञभ्यो यन्थिनः श्रेष्ठा यन्थिभ्यो धारिणो वराः। धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः॥ १०३॥ तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकारं परम्। तपसा कल्मषं हिना विद्ययामृतमञ्जूते॥ १०४॥ प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्। चयं मुविदितं कांये धर्मशुडिमभीपाता ॥ १०५ ॥ आर्षं धर्मापदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तर्ने णानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः॥ १०६॥ 📨 🤝 नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः। मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदेख्यते ॥ १०० ॥ अनासातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्। यं शिष्टा बासगा ब्रुयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः॥ १०६॥ धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिबृहणः। ते शिष्टा बाह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यसहेतवः ॥ १०० ॥ दशावरा वा परिषद्यं धर्मे परिकल्पयेत्। च्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचारयेत्॥ ११०॥ वैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः। चयश्वाश्वमिणाः पूर्वे परिषत्याद्दशावरा ॥ १११ ॥ ऋग्वेदविद्यजुर्विच सामवेदविदेव च। च्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥ एको ऽपि वेदविडम यं व्यवस्येद्विजोत्तमः। स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो ऽयुतैः ॥ ११३ ॥ अव्रतानाममन्त्राणां जातिमाचोपजीविनाम्। सहस्रशः समेतानां परिषच्चं न विद्यते ॥ ११४ ॥ यं वदन्ति तमीभूता मूर्खा धर्ममति बदः। तत्पापं शतधा भूता तडकृननुगळति ॥ ११५ ॥

एतडो ऽभिहितं सर्वे निःश्रेयसकारं परम्। असादप्रचुतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ११६ ॥ एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया। धर्मस्य परमं गृह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान् ॥ १९९ ॥ सर्वमात्मनि संपश्येत्सचासच समाहितः। सर्वे ह्यात्मनि संप्रयन्नाधर्मे कुरुते मनः ॥ ११७॥ ञ्जात्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्। आतमा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥ ११९ ॥ खं संनिवेशयेत्खेषु चेष्टनस्पर्शने ऽनिलम्। पितहस्योः परं तेजः स्नेहे ऽपो गां च मूर्तिषु ॥ १२० ॥ मनसीन्दुं दिशः श्रोचे कान्ते विष्णुं वले हरिम्। वाच्यियं मित्रमुल्मर्गे प्रजने च प्रजापतिम्॥ १२१॥ प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणीरिप। रुकामं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ १२२ ॥ एतमेके वदन्यियं मनुमन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेके ऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १२३ ॥ एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्याण मूर्तिभः। जन्मवृिं इस्यैर्नित्यं संसारयित चक्रवत् ॥ १२४ ॥

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना। स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२५ ॥ इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्दिजः। भवत्याचारवाचित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्रतिम् ॥ १२६ ॥

॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्ते डादशो ऽध्यायः॥

॥ समाप्तं चेदं मानवं धर्मशास्त्रम् ॥



LONG HEAD OF HISTORY WHITE PROPERTY AND THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE

a negrative e la Prestant

The Control of the Co

# NOTES.



## NOTES.

See the Preface for an explanation of the abbreviations.

#### CHAPTER I.

The opening verse is found in G. R. N. K., but omitted in M. Ku. Nd. — Nd. inserts the following after 2. जरायुजागडजानां च तथा संस्वे-दजोदिभदाम्। भूतग्रामस्य ऋसस्य उत्पत्तिं प्रलयं तथा॥ श्राचाराणां च सर्वेषां कार्याणां च विनिर्णयम्। यथाकमं यथायोगं वर्त्तमर्हस्यशेषतः ॥ The first and last hemistichs occur in K. as well. — 4. श्रमितीजमहर्षिभिः । K. प्रत्यवाचार्चेयित्वा तान् Me. v.l. — 6. श्रव्यक्तं Me. v. l. महाभूतादिवृत्तीजाः Me. Nd.R.; महाभूतादि वृत्तीजाः G. N. Ku.; महाभूतानुवृत्तीजाः Me. v. l. — 7. यो उसावतीन्द्रियो उपाद्यः R. स एव M. K. — 8. वीर्यम् M. G. Nd.; वीजम् R. Ku. K. V. श्रयाद्विपत् ॥ for श्रवास्त्रत् ॥ K. — 11. लोके for नित्यं K. — 13. ताभ्यामगडकपालाभ्यां K. — 16. संनिवेश्यात्ममात्राभि: Me. v. l., preferred by Me. — 21. सर्वेषां च G. ॰संस्थात्रच M. Nd. K. V.; ॰संस्थास्त् G. R. — 22. कर्मात्मानं च Me. v. l. — 26. तु विवेकाय M. G. Ku. Nd. K.; च विवेकाय B.; च विवेकार्थ V. — 32. तस्यां तु Nd. — 34. सुदुष्करम् । Nd. — 36. मर्नुस्तु M.1 2 3 7 8 9 Ku. Nd. R. V.; मनूंत्रच G. M. K. — 40. °पतंगं च G. — 42. एवां तु for तेवां तु R. Nd. — 43. मानुवाश्च M.2 G. Be.; मनुव्याश्च M.1 2 4 7 8 9 Nd. K. V.; मानु-प्यात्रच R. — 44. मत्स्याः स्वाच्छपाः । M. G. R. Nd.; मत्स्यात्रच वाच्छपाः । K. V. — 46. उद्याजनास्तरव: M. G. R. K. Be.; उद्याजना: स्यावरा: Nd. V. — 48. तु विविधं M. 4 7 9 Ku. Nd. V.; च विविधं M. 1 2 8 R. K.; तु विज्ञेयं G. ॰ हहाश्चीव K. — 50. नित्ये for नित्यं Nd. — 51. एवं च सर्वे R. — 52. सर्वे प्रलीयते ॥ G. K. — 54. युगपच्च G. — 55. तमो उयं त् M. N. Ku. Nd. V.; तमो यदा G. K. B. W. — 56. संसुष्टी तदा Nd. — 59. सर्वमेषो रिखलं M. 1 2 7 8 9 G. R. Nd. V.; सर्वमेवाखिलं M. 4 B. K. W. — 61. र्जिमतोजसः ॥ M. 1 2 7 8 9 K.; महोजस: 11 M. 4 G. R. Nd. V. — 64. त्रिंगत्कलो M. G. K.

(and Mahâbhâr. XII. 231, 8489); निंग्रत्कला Ku. R. Nd. V. तावता ॥ K. B. W. — 66. प्रविभागश्च K. — 68. युगानां च M. 1 2 7 8 9 G. K.; युगानां तु M. 4 R. Nd. V. — 73. एतद for तहें K. — 75. चोद्यमानं M. 4 G. Nd. K. V.; नोद्यमानं M. 1 2 7 8 9. — 78. ज्योतिषस्त R.; ज्योतिषो र्राप Nd. (and Mahâbhâr. XII. 232, 8516). — 80. सर्गसंहार K. — 81. नाधर्मी नागमः Nd. उपवर्तते ॥ M. G. R. Nd. K.; प्रतिवर्तते ॥ V. — 83. त्वेषां वयो M. G. R. Nd. K. B. W. (and Mahâbhâr. XII. 231, 8502); ह्येषामायुर् Ku. V. — 85. धर्मा युगहासा-नुरूपग्रः ॥ K. — 86. यज्ञीमत्याह्र् K. — 89. चनियस्य समादिशत् ॥ M. R. K. W. B.; त्रियस्य समासतः ॥ G. Ku. V.; त्रियाणामकल्पयत् ॥ Nd. — 92. त्वस्य M.<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup> R. V.; तस्य M.<sup>3</sup> <sup>4</sup> G. K.; चास्य Nd. — 94. °वाहाय and तु गुप्तये ॥ K. — 97. ब्राह्मणेषु तु C.2 ब्रह्मवादिन: ॥ M. N. Nd. K.; ब्रह्मवेदिनः ॥ G. R. Ku. N. v. l. V. (and Mahâbhâr. V. 5, 110). — 98. उत्पत्तिरेषा K. — 102. श्रेषाणां चा॰ M. 4 G. Ku. R. Nd. K.; श्रेषाणाम॰ V.; ग्रेवाग्रामा॰ M.1 2 7 8 9. — 106. यशस्यं सततं M. G. R. Nd. K.; यशस्य-मायुष्यं Kl. V. निःश्रेयसं M. G. Ku. V.; नैःश्रेयसं B. K. Nd. — 107. जिलाः प्रोक्तो गुगादोषी च कर्मिगाम् । B. — 109. संपूर्णफलभाक्स्मृतः ॥ M. G. Nd. K.; संपूर्णफलभाग्भवेत् ॥ Ku. R. V. — 118. पाषगड॰ Me. N. Nd. K. pr. m. V.; पाखगड° G.; पाषगिड M. 3 4 7 9 K. s. m.; पाखगिड॰ M. 1 2 8.

### CHAPTER II.

2. न चैवेहास्यकामतः। Nd. — 5. यथासंकल्पितांश्चेह G. R. Ku. Nd. K. V. M.4; यथासंकल्पितांश्चेव M.12789. — 8. सर्व च K. — 11. ते तूभे M. G. Ku. R. Nd. K. Be.; तदुभयं N.; ते मूले V. — 13. प्रामाग्यं M.1289; प्रमाग्रं Me. and all the rest. — 17. ब्रह्मावते विदुर्वधाः॥ K. — 19. पञ्चालाः G. K. Ku. V.; पाञ्चालाः Go. R. Nd. K. एवं ब्रह्मिवदेशो उयं ब्रह्मावताद-नन्तरम्॥ R. — 21. मध्यं M. Nd. Ku. Nd. V.; मध्यं G. R. K. स कीर्तितः॥ G. — 22. समुद्राच्च पश्चिमात्। M. G. R.; समुद्राचु पश्चिमात्। Nd. K. V. श्रायावतं प्रचतते॥ K. — 23. याज्ञिको R. त्यतः परः॥ K. — 24. किस्मिश्चिन् R. Nd. K. — 25. प्रकीर्तितः। K. धर्मस्य for सर्वस्य B. K. सर्वधर्मान् G.; वर्षधर्मान् Go. and all the rest. — 30. दशस्यां च G. पुर्षये उद्दिन R. K. pr. m. — For 31 b and 32, K. has the following only, वश्यस्य धनसंयुक्तं श्रूदस्य प्रथमंयुत्तम्॥ — 33. सनोरमम्। for मनोहरम्। B. W. — 34. चतुर्थं मासि M.4

G. N. R. Ku. V. (and Vishnu XVII. 10, etc.); मासे चतुर्घे or चतुर्घे मासे M. 1 2 3 7 8 9 Me. Nd. uzzic G. — 40 om. R. Nd., but Râ. Ndd. have got it. ब्राह्मान् K. संबन्धानाचरेद् M. G. K.; संबन्धात्र चरेद् C. 1 H. L.; संबन्धाता° C.2 ब्राह्मण: G. N. Ku. K. V.; ब्राह्मण: M. N. v. l. सदा ॥ G.; सह ॥ Go., like the rest. — 42. शाणतान्तवी K. — 43. सुज्जाभावे M.12789 बिल्बर्जै: । K. — 44. शासमूत्रमयं R. ॰सूत्रिकम् ॥ M. N. W.; ॰सूत्रकम् ॥ G. R. Nd. K. K. B. — 46. केग्रान्तिको G. N. Ku. Nd. K. V.; केग्रान्तगो M.; केशान्तको or केशान्तगो Me.; केशान्तको Nd. — 50. या च तां K. न विमानयेत्॥ M. R. Nd.; नावमानयेत् ॥ G. Ku. K. V. — 51. यावदन्नम् for यावदर्थम् C. 2 — 52. ऋतं भुंता (भुंता) उदङ्मुखः ॥ M. R. Nd. (and Mahabhar. XIII. 104, 5012); ऋतं भुद्धे ह्यदङ्भुखः ॥ G. K. V. — K. inserts the following after 52, सायंप्रातर्द्विजातीनामण्यनं स्मितचोदितम् । नानुरामेण तं कुर्यादिगनहोत्रसमो वि-धि: ॥ — 54. चैनम् for चैतद् M.1 2 8 9 K.; चान्नम् Me. — 55. यद्भक्तं K. नाभयेदिति ॥ G. — 56. नाद्यादेतत्तयान्तर। । M.; नाद्याच्चैतत्तयान्तरा । R. Nd.; नाद्याच्चैतदयान्तरा । K.; नाद्याच्चैव तयान्तरा । G. V. — 59. ब्रह्मतीर्घ R. — 60. खानि चोपस्रशेद G.— 63. प्राचीनमावीती M.1 289 G. N. R. K. B.W.; प्राचीन न्त्रावीती M. 3 4 Ku. V. 63 om. Nd. — 65. कर्तव्या for कार्ययं K. s. m. — 67. जिन्नपरिक्रिया ॥ M. G. Nd. C. L. H.; जिन्नपरिक्रिया ॥ N. R. K. C. 2 — 72. विन्यस्तपाणिना Me. v. l. त् दिच्छाः ॥ M. G. R. Nd. K.; च दिच्छाः ॥ V. — 73. श्रध्येष्यमाणं तु गुहर् M. G. Ku. R. K. N. v. l. V.; श्रध्येष्यमाणस्तु गुर्ह N. Nd. — 74. ब्राह्मण: C.1 2 H. सर्वतः । R. विश्रीपति ॥ C.1 2. — 75. प्राक्क-लान M.1 2 3 7 8 9 Me. G. N. Ku. R. Nd. K. V.; प्राक्त्वलान M.4 See the Petersburg Dictionary, and Gautama I. 50. — 76. निरदृहद M. Me. G.; निरदृहद् Ku. R. V. (and Vishnu LV. 10); निरवृहद् N.; निरवहद् Nd. — 79 om. K. त्वचो वाहिर् Be. — 80. ग्रहणं याति N. v. l. गर्हणीयो हि साध्व ॥ R. — 81. गायत्री for सावित्री G. R. Nd. (and Vishnu LV. 15). — 84. त्वत्रारं ज्ञेयं M. G. N. W. L. (and Vishnu LV. 18); न द्वायं ज्ञेयं Nd.; दुष्करं ज्ञेयं C. 1 H.; त्वचयं ज्ञेयं Ku. R. B. C. 2 ब्रह्म M. G. Ku. R. K.V.; ब्रह्मा N. Nd. — 85. सहस्रो M.1 2 8 9 R. K. Nd. (and Vasishtha XXVI. 9); साहस्रो G. Ku. V. (and Vishnu LV. 19); सहसं M.3 4. — 88. हि चरतां R. — 89. पूर्वे विचत्तणाः। K. — 90. नासिकेति च M.1289; नासिका चेति M.34 हस्तपादी M. R. Nd. K.; हस्तपादं G. Ku. V. — 91. कर्मेन्द्रियागि पञ्चेव M. G. R. Nd. Be.; कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां K. V. — 95. यच्चैतान् Nd. विधीयते ॥ R. — 96. प्रदुष्टानि

M. G. N. Nd.; प्रजुष्टानि V. K. pr. m.; प्रदृष्टानि R.; प्रसक्तानि K. s. m. — 97. त्यागाञ्च M. G. N. R. Nd. K. Be.; त्यागञ्च V. तपांसि नियमास्तथा। R. — 99. ततो उस्य M. G.; तेनास्य B. Nd. K. V. पादादिवीदकम् ॥ M. G. N. R. Nd. K. Be. C.1 H. L. (and Mahâbhâr, XII. 240, 8782); पात्रादिवोदकम् ॥ Ku. C. 2 (and Mahâbhâr. V. 32, 1047). — 100. वर्षे कत्वे M. 3 4 G. Ku. Nd. V.; वशीकत्वे M.1 289; वशीकत्ये R. संनिवेश्य K.; संनियम्य R. — 101. सदासीन: M.1 289; समासीन: M.4 G. Ku. R. Nd. V.; समासीत N. सम्यग्रह्मविभावनात् ॥ M.1 2 7 9 Me. G. R. Nd. K.; सम्यग्रह्मविभावनात् ॥ M.3 4 W. — 103. नोपतिष्ठित यः R. — 105. चापि for चैव R. न विरोधो Me. v. l. for नानुरोधी. — 107. मेधी for दिध Nd. — 110. लीकमाचरेत ॥ Nd. K. — 111. चाधिगच्छति ॥ R. (and Mahâbhâr. I. 3, 755). — 112. वक्तव्या for वप्तव्या M. 1 2 8 9 R. — 114. ब्राह्मण्मित्याह M. 1 2 8 9 G. R. Nd. K.; ब्राह्मण्मेत्याह M.3 4 Me. Go. Râ. Ku. V. (and Vasishtha II. 8, etc.). ग्रेविघटे र्जस्म M. Me. G. Nd. (and Nirukta, ed. Roth, p. 41); ग्रेविधस्ते र्जस्म Ku. R. K. (and Vasishtha, Vishnu). — 115. नियतं M. G. Ku. N. R. Nd. H. L.; नियतः K. C.1 2. — 117. वा। M. Nd. K. (and Vishnu XXX. 43); च। G. K. R. V. — 118. °मात्रसारो र्राप M. Ku. N. Nd.V.; °सारमात्रो र्राप G. R. — 120. स्यविर न्नागते K. — 121. न्नायु: प्रज्ञा G. Go. Ku. R. Nd. K. Be.; न्नायुर्विद्या V.; श्रायुर्धमी M. G. (correction). — 125. पूर्वाचरप्तुतः ॥ N. v. l. Nd. M.² R.; पूर्वाचरः प्लतः ॥ M.1 3 4 8 9 Me. G. Ku. Râ. N. K. See Bü., note. — 128. ग्रवाच्यो M. 1 2 7 8 9 G. Ku. N. Nd. V.; न वाच्यो M. 3 4 R. — 129. पर-पत्नी च M. 3 4 K. ग्रसंबद्धा M. G. Nd. K.; ग्रसंबन्धा Ku. R. V. — 133. त्वा-भ्यो R. — 134. श्रोत्रियाणामल्पेनापि M. G. N. Nd.; श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि Ku. R. K. V. — 135. दशवर च शतवर च R. Nd. (and Vishnu XXXII. 17, etc.). — 137. सो उत्र मानाई: M. G. N. Nd. K. s. m. V.; स्यात्स मानाई: R. K. s. m. — 139. राजस्नातकयोरेव M. G. R. Nd. K.; राजस्नातकयोश्चेव Ku. V. — 141. अथवा पुन: । M.3 4 R. K. — 142. निषेकादीनि कमाणि K. संभावयित चैवेनं Me. v. l. — 144. य श्रातृशीत्य M. 3 4 Me. 3 4; य श्राव-गोत्य° M.1 2 7 8 9 Me. 1 2 7 8 9 G. Ku. R. K. V. For a similar variation of reading, see Vishnu XXX. 47; Vasishtha II. 10; Mahâbhâr. XII. 108, 4010, etc. — 144 om. Nd. — 146. उत्पादकब्रह्मपित्रोर् N. Nd. — 147. योनावधि R.; योनाविष K. — 151. परितोषितान् ॥ K. pr. m. — 153. पितेत्येव च M. 1 2 8 9 G. Ku. R. Nd.; पितेत्येव तु M. 3 4 V. — 155. ज्ञानतो

श्रीष्ठ्यं G. Nd. च वीर्यतः । B. त्वेव जन्मतः ॥ M. G.; चैव जन्मतः ॥ Nd.; एव जन्मत: ॥ Ku. R. V. (and Vishnu XXXII. 18; Mahâbhâr. II. 37, 1386). — 156. वृद्धो भवति M. G. R. Ku. V.; स्यविरो भवति Nd. Be. (and Mahâbhâr. III. 133, 10631); स्यविरो ज्ञेयो K. — 157. त्रयस्ते नामधारकाः ॥ G. M.3 4 (and Baudhâyana I. 1, 10; Vasishtha III. 11); त्रयस्ते नाम बिस्रति ॥ M.4 (correction) Ku. R. Nd. K. V. (and Mahâbhâr. XII. 36, 1339); त्रयस्ते नाम-धारिगः ॥ M. 1 2 8 9. — 158. निष्पला । for चाफला । K. — 160. वेदान्ता-धिगतं Be. — 164. ब्रह्माधिगमनं तपः ॥ K. — 166. तप्स्यन्यदि द्विजः । R. — 169. श्रुतिचोदितम् ॥ K. pr. m.; विधिचोदितम् ॥ K. s. m. — 171. न ह्यस्य for न र्ह्यासमन् Nd. K. — 172. युज्यते ॥ for जायते ॥ G. — 173. तथैव विधि-पूर्वकम् ॥ G.; क्रमेग विधिपूर्ववत् ॥ K. — 174. तत्तत्तस्य M.; तत्तस्यैव G. तत्तदस्य R. Nd. K. V. (and Vishnu XXVII. 28). — 177. गन्धमाल्यरसान् M. 3 4 Nd. K.; गन्धमाल्यं रसान् (रसं) M. 1 2 8 Me. G.; गन्धं माल्यं रसं M. 9 R.; गन्धं मार्ल्यं रसान् V. शुक्तानि चैव M. G. Nd. R. K.; शुक्तानि यानि V. — 178. गीत-वादने ॥ M.3 4. — 181. पुनर्मामित्यूचं जपेत् ॥ M.3 4 G. Ku. Nd. K. V. (and Vishnu XXVIII. 51); पुनर्मेति च्युचं जपेत् ॥ M.1 2 8 9; पुनर्मामैत्वृचं जपेत् ॥ R. — 182. उदबुम्भान् Nd. मतिकां कुशान्। M. 1 2 8 9 R. Nd. K.; मतिका-कुशान् । V.; मित्तकास्तथा । G.; मित्तकाः कुशान् । M.3 4. यावदर्धे तु K. — 185 om. K. — 190. त्वेव नैतत्कर्म प्रचचते ॥ M. G. Ku. R. Nd. K.; त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते ॥ V. — 191. नोदितो . . . श्रप्रसादित M.4 Me. G. R.; चोदितो . . . श्रप्रनोदित M. 1 2 7 8 9; चोदितो . . . श्रप्रचोदित N. Nd. V. K. — योगम् M. G. Ku. R. N. Nd.; यत्नम् V. N. v. l. — 192. तिष्ठेदीचमाणो R. — 193. मुसंवृत: । M. Ku. R. L.; सुसंयत: Go. N. K. H. C. 1 2. सर्वेदा गुरुसंनिधी G. °मुखो गुरो:। M. G. R.; °मुखं गुरो:। Ku. N. Nd. K. V. — 196. श्रीभ-गच्छंत्रच G. प्रत्युद्धमित्वावजतः K. पत्रचाद्धावंत्रच G. — 197. दूरस्यस्यैव K. s. m. — 198. चैव M.1 2 7 8 9; चास्य all the rest. — 201. परिवादात्वरो भवति M. Nd. L.; परीवादात्खरो भवति Ku. C. 1 2 H. K.; परिवादात्खरः स्यातु G.; परिवा-दात्खरो हि स्यात् K.; परिवादात्सूकरः स्यात् B. क्रमिश्चैव B.; क्रमिस्तु स्यात् K. — 202. ऋदं Me. v. l. — 206. विद्यागुरुव्वेवमेव M. — 212. गुरुपत्नी च M. 1 2 8 9 K.; गुरुपत्नी तु all the rest (and Vishnu XXXII. 13). — 213. नरा-णामेव K. त्रतो ज्यान M.3 4 Me. G. Ku. R. V.; त्रतो ज्ये M.1 2 8 9 Nd. — 218. एवं गुरुतरां R. — 219. शिखपान्वितः । K. र्जभनिमोचेत् Nd. K. — 220. कामकारत: । M. G. R. Nd. (and Vishnu XXVIII. 53); कामचारत: । K. V.

— 221. द्यमिनिम्लुक्तः Go.; द्यमिनिर्मुक्तः M. N. Ku. R. Nd. K. V. (and Vasishtha I. 18); द्यमिनिर्मुक्तः G. — 222. समाहितः ॥ K. pr. m. for ययाविध ॥ — 223. चास्य M. K. for वास्य. — 224. धर्म एव वा । M. G. Nd. K.; धर्म एव व । R. V. — Ku. V. place 225 after 226. I have followed G. N. R. Nd. K., and Bü. — 225. नार्तेनाप्यवमन्त्रव्यो K. — 226. सूर्तिश्च M. 1 2 8 9 G.; सूर्तिस्तु M. 3 4 K. R. Nd. V. स्वा सूर्तिरात्मनः ॥ Nd. — 227. तस्य नो K. — 229. तैरनम्यनुज्ञातो M. G. N. Nd. R. K.; तैरम्यननुज्ञातो V. — 232. देववविद्यदेहृष्टी । R. — 233. गुरुगुश्रूषया चैव R.; गुरुगुश्रूषयाप्येव G. मनोवाक्कायकर्मामः ॥ K. — 240. श्रिल्पानि चाप्यदुष्टानि M. G. N. Ku. R.; विविधानि च श्रिल्पानि Nd. V. — 241. श्रापत्कल्पे Me. v. l. Go. N. — 243. रोचयेते M. 3 4 G. Nd. K.; रोचयेनु M. 1 2 8 9 R. — 245. गुवर्षमाचरेत् ॥ Be. — 246. क्व्वोपानहमन्ततः । M. G. Ku. N. R. Nd. Be. K.; क्वोपानहमासनम् । V. वासांसि शकं वा M. G. R. K. Nd.; शाकं च वासांसि V. प्रीतिमाहरेत् ॥ M. Me. v. l. G. R. Nd. K.; प्रीतिमाहरन् ॥ Me.; प्रीतिमावहेत् ॥ V. — 248. एषु त्विवद्यमानेषु M. 1 2 8 9 G. साध्येद्येहसात्मवान् ॥ M. 1 2 8 9 . — 249. चेह जायते K.

#### CHAPTER III.

1. षाट्विंशदिब्दं M. 1 2 — 2. यथाविधि । R. श्राविशेत् ॥ M. 1 2 8 9. — 3. गुरो: । K. p. m., but िषतु: । s. m., like the rest. — 5. दारकमंग्यमेथुनी ॥ Nd.; दारकमंग्यमेथुना ॥ Me. v. l. — 6. महान्त्यिष समर्थानि M. 1 2 8 9. — 7. °िश्वत्व ° M.; °िश्वत्व ° G. R. Nd. K. V. — 8. दाचाटां V.; दाचानां all others. — 9. न विभोषयानामिकाम् ॥ M. N. R. Nd. K.; न च भोषयानामिकाम् ॥ G. V. — 10. तनुनोमकेशदन्तां G.; तनुनोमकेशदशनां Ku. R. K. V.; तनुरोमकेशदशनां Nd.; तन्वोध्वकेशदशनां M. — 11. वै िषता । M. 1 2 R.; वो िषता । M. 8 — 12. उदराः ॥ Be. Nd. — 13. स्मता । M. 1 2 8 G.; स्मते । M. 4 5 9 R. Nd. V. राज्ञः स्युस्ताश्व K. — 14. किहिचित् । for तिष्ठतोः । K. — 15. हीनजातिस्त्रियं M. 3 4 5 9 G. Nd. (and Vishņu XXVI. 6); हीनजाति स्त्रियं M. 1 2 8 R. N. V. — 18. नादिन्त M. G. pr. m. Nd.; नाश्वनित्त G. s. m. R. K. V. (and Vishņu XXVI. 7). °देवाश्व G. — 19. वृष्वीपीतफेनस्य Me. v. 1. — 20. प्रत्येह च M. G. Nd. Be.; प्रत्य चेह B. V. — 23. राह्यसम् ॥ M. 1 2 5 8 9 G. N.; रारद्यसान् ॥ M. 3 4 R. Nd. V.; धर्म्यानराह्यसान् ॥ Be. — 24. द्वित्य-र्येवम् T. — 25. कथंचन ॥ R. — 27. श्राच्छाद्य चार्हियत्वा तृ G. श्रुति ° C.1 H. L.

स्मतम् । K. — 28. यज्ञे च G. — 29. कन्यादानं तु K. — 30. तु । M. 1.5 6 9 G. Nd. K. pr. m.; च। M.6 R. V. K. s. m. — 32. इच्छयान्योन्यसंसर्गः R. स च R. मेथुन: M. 1 2 8 G. K.; मेथुन्य: M 3 4 9 Me. N. Nd. Ku. V. — 34. रही वा यदि गच्छति । R. पैशाचः प्रथितो उद्धमः ॥ M. G. N. R. Nd. Be.; पैशाचः कथितो ज्धमः ॥ К.; पैशाचश्चाष्टमो ज्धमः ॥ V. — 35. द्विजातीनां G. प्रशस्यते । Me. G. M.45 R. Ku. Nd. K.; विशिष्यते । M.12389 V. इतरेतरकांचया ॥ R.— 36. सम्यक् M. G. R. Nd. K. C.2; सर्वे H. L. C.1 — 37. दश पूर्वान्यरान् M. 1-48 9 Ku. R. K. V.; दश पूर्वापरान् M.5 Me. G. N. Nd. — 38. देवोढज: and आ-र्षोढजः B. N. K. तथावरान् । G.; तथा परान् । Go. दैवोढायाः सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान् । श्रार्षोढायाः सुतस्त्रींस्त्रीन् षट् षट् कायोढया सुतः ॥ Nd. — 40. बल-वन्ती for धनवन्ती G. — 41. इतरेषु तु शिष्टेषु M.3 4 5 Nd. V.; इतरेषु च शि-ण्टेषु R. K.; इतरेष्ट्रविधारेटेषु M.8 9 G.; इतरेष्ट्रविधारेटेषु M.1 2. Me. 's comment corresponds to any one of the three first readings. — 47. च या। G. R. श्रेषा: ह्य: 1 M. G. Ku. R. Nd. Be.; श्रेषाह्तू V. — 49. शुद्धे for शुक्रे Gr. साम्ये for समे Me. v. l. — Gr. inserts the following after 49, तस्माच्छ-द्धविशुद्धर्थं स्निग्धं प्रियं च योजयेत्। लब्धाहारां स्त्रियं कुर्यादेवं स जनयेत्सुतम्॥ — 51. 電 羽壳 M. 3 4 5 G. R. Nd. K. H. L.; 羽壳 電 M. 1 2 8 9 C. 1 2. — Gr. inserts IX. 98, 100 after 51. — 52. नारीधानानि N. Nd. — 53. विक्रयस्ताव-देव सः ॥ G. Ku. Nd. V.; तावानेव स विक्रयः ॥ M. R. — 54. त् for तत् M. 1 2 8 9 तु केवलम् ॥ G. — 56. रमन्ति G. यत्रैता न हि K. सर्वास्तस्याफलाः Nd. — 58—66 om. M. The following marginal gloss is found in M. 1 2, त्यक्त श्लोकदशकम् — 59 तस्मादेताः सदाभ्यच्या G. Nd. Be.; तस्मादेताः समभ्यच्या B.; तस्मादेताः सदा पूज्या Ku. V. K. संकरेष्ट्रत्सवेषु च । G.; सत्कारेगोत्सवेषु च । N. Nd.; सत्कारेष्ट्रत्सवेषु च। Ku. R. N. v. l. V. — 63. कुलान्याश् विनश्यन्ति K. T. — 64. श्रिल्पसंव्यवहारेग K. गोभिरुद्रैश्च Gr. — 65. श्रयाज्ययाजनेनैव G.; श्रयाज्ययाजनेश्चेतैर् Nd.; श्रयाज्ययाजनेश्चेव Ku. R. V. क्लान्यक्लतां यान्ति R. N. Nd. (and Baudhâyana I. 10, 28). — 66. मन्त्रतस्त विशुद्धानि K. — 67. गाहीं N. — 70. श्रध्यापनं Nd. — 72. देवतातिथिभूतानां Nd.; भत्येभ्य: Me. v. l. (Mahâbhâr. III. 312, 17343 like the rest). — 73—117 om. M.5 — 73, 74. ब्राह्म M. 1 2 5 8 9 Me. N. Nd. K.; ब्राह्म्यं M. 3 4 G. Ku. R. V. — 77. यथा मातरमाश्रित्य Nd. Gr. सर्वे जीवन्ति जन्तवः । M. G. R. K. Nd. (and Vasishtha VIII. 16); वर्तन्ते सर्वजन्तवः । V. वर्तन्ते गृहिणं तद्वदाश्रित्येतर श्राश्रमाः ॥ Nd. K. वर्तन्त इतरायमाः ॥ M. G. R.; वर्तन्ते सर्व श्रायमाः ॥ Ku. V. — 78. गह-

स्थैरेव M. G. Ku. R. Nd. K.; गृहस्येनैव V. ज्येष्ठाश्रमी गृही ॥ Me. M.3 4 9 G. Ku. Nd.; ग्रेष्ठाग्रमो एही।। M. 128 R. — 79. स संधार्यो र्राप K. चेहेच्छतात्यन्तं M. Nd. K.; चेहेच्छता नित्यं G. R. V.— 81. स्वाध्यायेनार्चयेट्टबीन् H. C.1 श्रास्ट्रेन M. G. R. Nd.; याद्धेश्च K. V. — 82. दद्याद् M. G. Nd. R.; क्यांद् Ku. N. K. V. (and Mahâbhâr. XIII. 97, 4658). प्रीतिमाहरन् ॥ M. G.; प्रीतिमावहन् ॥ R. Nd. K. V. (and Mahâbhâr.). — 83. किंचिद M. R. Nd.; कंचिद G. Ku. K. V. — 85. विश्वेषां चैव देवानां M. G. B. Nd. K.; विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो Ku. V. वा ॥ M.1 2 8 — 86. स्विष्टकते जीप च ॥ G. — 87. सान्वयेभ्यो Be.; स्वानुगेभ्यो M. 1 2 8 — 88. हरेद् M. G. R. K. Be.; चिपेद् Nd. V. - 89. त्रिये ददााद् K. त् पादतः । M. G. R. Nd.; च पादतः । V. ॰पितभ्यां च M. — 91. सर्वात्मभूतये M.3 4 Ku. R. V.; सर्वानुभूतये N. Nd.; सर्वानुतये K.; सर्वानभूतये G. (and S'âikhâyanagrihyasûtra II. 14, 15); सर्वानुभूतस्य N. v. l.; सर्व-निभूतये M. 1 8; सर्वनिभूतये M. 9; सर्वानिभूतये M. 2; सर्वाचयते M. 5; सर्वानुभूताय Me. च सर्वे G. निविषेद्रम्वि ॥ M. G. R. K.; निर्वेषेद्रमवि ॥ Nd. V. (and Vishnu LXVII. 26). — 93. तेजोमूर्ति: M. N. R. K. Be. L.; तेजोमूर्ति G. Ku. C. 1 2 H. — 95. दत्त्वा विधिवद्गरो: । G. Ku. B. V.; दत्त्वा विधिवद्गरी । M. Be.; दत्त्वागी-र्यथाविधि । Nd. Me. v. l.; दत्त्वा तु यथाविधि । K. — 96. भिन्नां वाप्युदपावं K. — Gr. inserts the following after 96, श्रिग्ने हुत्वा विधानेन यत्पुरायफलमा-प्यते । तेन तुल्यं विश्विष्टं वा ब्राह्मणस्तर्प्यति फलम् ॥ — 97. भस्मीभूतेषु M.3 4 9 G. Ku. R. Nd. V.; неныतेषु Ме. М. 1 2 8 N. — 99. सत्ऋत्य М. 3 4 9 G. Nd. Ku. K. V. (and Vishnu LXVII. 45, etc.); संस्कृत्य M. 1 2 8 — 104. श्रज्ञाद्य-दायिनाम् ॥ M. G. R. Nd. K.; श्रज्ञादिदायिनाम् ॥ Ku. V. — 105. रहमेधि-नाम्। R. M. 3 4 9 (and Panchatantra, as quoted in Böhtlingk's I. Spr. 963). — 106. °भोजनम् ॥ M. 1 2 8 M. G. Ku. R. Be. B. W.; °पूजनम् ॥ M. 3 4 6 9 V. — 108. निवृत्ते M. 3 4 तस्यायवं M. 6 9 Ku. V.; तस्मै चावं G. R. M. 3 4; तथाप्यन्नं M.1 2 8; तस्मादन्नं Nd.; तस्मै दानं K. — 109. न भोजनार्थे M. G. N.; न भोजनार्थ Ku. R. Nd. K. V. भोजनार्थे हि M. G.; भोजनार्थ हि Ku. Nd. R. V. K. — 111. भुक्तवत्सु च G. Nd. (and Vishnu LXVII. 36); भुक्तवत्सु स M. 1 2 8; भुक्तवत्स्विप R. K.; भुक्तवत्स् M. 3 4 9; भुक्तवत्मृक्त V. — 113. प्रक-त्याचं M. G. R. Nd. Be. K. (प्रकृताचं Vishņu LXVII. 38); सत्कृत्याचं V. — 114. सुवासिनी: or सुवासिनी M.1-45 G. Ku. R. Nd. K. s. m. W. C.2 L.; सुवासिनीं C.1 H.; स्ववासिनी: M.9 Nd. B. K. pr. m. °क्सारीश्च M.1,28 R. L.; °क्सार्यश्च G.; °क्सारांश्च M.3 4 9 Ku. Nd. K. C. 12 H. गर्भिणीस्त्रियः।

C.1 H. Kl. See Vishnu LXVII. 39, etc. — 116. भुताबत्स च M.8 G. K. (and Vishnu LXVII. 40); нтаска и В.; нтасн д М.3 4 9; нтасн М.1 2; भुक्तवत्स्वय V.; भुक्तवत्सुषु Nd. बन्धुभत्येषु R. — 117. भोजयित्वा for प्रजयित्वा Gr. — 119. °गरु॰ for गुरून् G. परिसंवत्सरात् G. Ku. R. N. Me. v. l. V.; परि-संवत्सरान्  $exttt{M.}$ ; प्रातिसंवत्सरं  $exttt{K.}$ ; परिसंवत्सरागतान् ॥  $exttt{Nd.}$  (परिसंवत्सरोषितान् ॥ Mahabhar. XIII. 97, 4672). — 120. उपस्थित । M. G.; उपस्थिती । Ku. R. Nd. V. — 121 om. Nd. सायमनस्य K. — 122. पितृयत्तं च G. — 123. पितृगां मासिकं M. R. Ku. V.; पिएडानां मासिकं G. Nd. Me. v. l. Ku. v. l. T. तदा-मिषेश M. G. R. Nd. N. K.; तच्चामिषेश Ku. V. — 125. पितृकृत्ये M. G. K. (and Vasishtha XI. 27); ในอุลานี้ R. Nd. V. (and Baudhâyana II. 15, 10) प्रसज्येत for प्रसज्जेत M. B. W. Nd. K. (and Baudhâyana, ibid.). — 126. वि-स्तरे ॥ G. Gr. Nd. — 127. पित्र्यो नाम विधिः चये। G. Me. v. l. Ku. v. l.; तिचित्रये । Me. v. l. — 129. पूजयेत् । Nd. — 131. प्रीत: M. G. Ku. R. V.; युक्त: N. K. s. m.; विप्र: K. pr. m. Nd. — 132. ज्ञानोत्ऋष्टेषु देयानि M. 1289 Me.; ज्ञानीत्ऋष्टे प्रदेयानि K. — 133. याविद्ध for यावती M.1 2 8 पासान् G. Ku. Nd. R. K. V.; पिगडान् M. Gr. Be. दीप्ताञ्कू॰ M. G. R. Nd. W. Be.; दीप्तश्रु॰ K. V. दीप्ताञ्कूलान् ह्ययोहुलान् ।। Nd. — 134. कर्मनिष्ठास्तथापरे । G. Ku. V.; कर्मनिष्ठास्तरीय च ॥ M. R. K. 134b om. Nd. — 135. ह्व्यानि च M. G. R. K.; ह्यानि तु V.; वेदार्थीवत्सु ह्यानि सर्वेष्वेव Nd. — 137. मन्त्र-संपूजनार्थाय M.1 2 5 8 9; ॰संपूजनार्थं हि M. 8 4 — 138. यो विन्द्यात् K. — 140. याद्धानि M. G.; याद्धेषु R.; याद्धेन Ku. Nd. V. (and Mahâbhâr. XIII. 90, 4312). — 141. याभिहिता M. च सा लोके K. — 142. दाता न for न दाता M. — 144. जामं मास्ये Gr. हविर्दत्तं Gr. प्रेत्य चेह च for भवति प्रेत्य R. — 145. वा समाप्तिकम् ॥ M. 1 2 4 5 8 9 Me. G. N.; वा समाप्तिगम् ॥ R. Nd. K. M.3 N. v. l.; तु समाप्तिकम् ॥ V. — 148. मातुनं वा R. K. — 149. तु प्राप्तं R. — 150. ये स्तेनाः पतिताः स्नीबा M. G. N. R. Nd.; ये स्नीबाः पतिताः स्तेना K.; ये स्तेनपतितक्षीबा V. — 151. वानधीयानं M. 1 2 5 8 Nd. दुर्वालं M. 4 Me. Nd — 156. भतकाध्यापकश्चेव K. वाग्दुवाक् M. 1 2 8 — 157. श्रकारणे M. 1 2 5 8 9 G. N. Nd. R.; श्रकारण M.3 4 V. K. — 159. कितवो M. G. N. Ku. R.V. s. m.; केकरो K. p. m. Me. v. l. N. v. l. Ku. v. l. जानिको for दाम्भिको G. — 162. पोविकश्चैव R. K. — 163. भेदकश्चैव M. G. R. Be.; भेदको यश्च Nd. K.V. — 164. वृषल्पुत्रश्च N. Nd. Me. v. l. Ku. v. l. — 165. ग्रिल्पजीवी for श्लीपदी च Gr. — 166. प्रेतनियापकश्चेव M. 1 2 4 5 8; प्रेतनियातकश्चेव M. 9 G. N. R. Nd.

L.; प्रेतनिर्हारकश्चेव C. 12 H. Ku. — 168. ब्राह्मणो ह्यनधीयान M. G. K. Nd. R.; ब्राह्मग्रस्व॰ V. — 169. देवे कर्मीग्र M. G. Gr. Nd.; देवे हर्विष R. Ku. V. तत् for तं C.1 H. L. — 173. रागतः । G. — 174. जायन्ते M. कुराइस्तु M. G.; क्रांड: स्यान् R. Nd. K.V. — 175. ते तु जाताः परचेत्रे प्रांगिनः and नाशयन्ति M. G. — 177. च। M. R. K.; तु। G. Nd. V. — 178. संस्पृत्रात्यङ्गर् or ॰ ङ्ग M. N. दानसमुद्भवम् ॥ K. — 181. भवेत् । G. — 183. प्रयते for पाव्यते G. — 185. ब्रह्मदेयानुसंतानी M. G. N. Nd. T. (and Mahâbhâr. XIII. 90, 4296; Vishnu LXXXIII. 15); ब्रह्मदेयात्मसंतानी Ku. R. V. छन्दोगी ज्येष्ठसामगः Nd. — 187. निमन्त्रयोत M.1 2 8 G. Nd.; निमन्त्रयेत or निमन्त्रयेत् M.3 4 5 9 R. K. V. (and Yâjñavalkya I. 225). सम्यग्विप्रांस्तयोदितान् ॥ Be. — 188. संयतात्मा G.; निवृत्तात्मा B. — 193. ये च येः परिचर्यन्ते K. pr. m. — 194. सर्वेषामेते G. — 195. सोमस्ता: M. 8 K. pr. m. Nd. — 199. श्रनिनदग्धाग्नि-दग्धान् M.; श्रनिग्नदग्धानिग्नदग्धान् G.; श्रीग्नदग्धानिग्नदग्धान् Ku. N. R. Nd. K.V. बहिषदस्तथा। M.459 G. Ku.V.; बहिषदो र्राप च। K.; बहिषदो रपरान। R.; बहिषदो वहान् । Nd.; बहिषदो अत्रिजान् । Me. M. 128; बहिषदो बहुन् । N. — 201. देवेभ्यश्च M. G. R. Nd.; देवेभ्यस्तु V. सर्वं स्थावरं च चरिण् च ॥ K. — 202. श्रयवा M. G. R. Nd. K.; श्रयो वा V. रजत<sup>o</sup> M.<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>8</sup> G. R. N. Nd. K. Be.; राजत<sup>o</sup> M. 4 5 6 9 V. — 203. प्रशस्यते । G. — 204. विप्रलुल्यन्ति M. G. K. R.; हि विज़ल्पन्ति Nd. V. — 207. जलतीरेषु and विविक्तन च G. — 210. तिलांस्त्या । K. — 213. पुरातनाः । M. Nd.; पुरातनान् । G. Ku. N. R. K. V. — 214. सर्वमावृत्य विक्रमम् । C. L. H. ग्रनै: ॥ K. pr. m. — 215. विश्रोपतः K. pr. m. — 216. तेषु पिएडेषु तो हस्ती भागिनी ॥ K. — 217. परा-वर्त्य G. च मन्त्रवित् ॥ M.8 9 G. R. V.; तु मन्त्रवित् ॥ M.5 6 K.; तु मन्त्रवत् ॥ M. 1 2 4 Me.; च मन्त्रवत् ॥ Nd. — 219. पिगडेभ्य: स्विन्यकां M. G. K.; पिगडे-भ्यस्त्विल्पकां Ku. B. Nd. V. — Nd. inserts 223 after 219. — 221. जीवेच्या-पि C.1 H. L. — 222. यद्युक्तं तत्समाचरेत् ॥ Gr.; स्वयमेव तदाचरेत् ॥ K. — 223. प्रयच्छेत् M. <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> Me. <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>5</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup> G. R. Nd. K. Be.; प्रयच्छेत M. <sup>9</sup> V. Me. <sup>4</sup>; प्रसिंचेत् M. 1 28 — 224. तूपसंवृत्य Gr. ॰संचिपेत् ॥ G. — 226. सम्यग् M. G. Ku. Nd. R. K. C.2; पूर्व C.1 H. L. - 227. सुरसानि फलानि च। G.; पानानि विविधानि च। R. — Gr. Nd. insert 231 before 229. — 228. उपनीय सर्वमे-तत् M. 45 9 G. K.; उपनीतं सर्वमेतत् M. 3; उपनीय त् तत्सर्वं M. 1 2 8 R. Nd. V. — 229. नाग्रमा॰ M. 1 2 5 8 9 Me. G. K.; नास्रमा॰ or नाग्रमा॰ M. 3 4 N. V. Nd.; न चामा॰ K.; न चासं पातये॰ Be.; न चात्रुं पातये॰ B. न चेनमवधूनयेत् ॥ K.—

230. ग्रम् M. G.; ग्रसं or ग्रागं K. Ku. R. Nd. V. — 231. ब्राह्याद्यात्रच G.; ब्रह्माद्याश्च Me. v. l. — 232. पुरागान्यिखलानि च ॥ G. — 233. भोजयेच्याशनं गर्नः । M. G. Ku. K.; भोजयेच्य गर्नैः गर्नैः । R. Nd. V. परिबोधयेत् ॥ G.; परि-चोदयन् ॥ R. — 234. चासनं M. 1 2 4 5 8 9 Me. G. Ku. R. C. 1 B. W.; चासने M. 3 Nd. K. Ku. L. C. 2. तिलैश्चाव॰ M. 1 2 8 G. Nd.; तिलेश्च वि॰ M. 3 4 5 9 M. G. Nd. — 236. भुङ्जीरंश्चेव M. Nd. K.; भुङ्जीरंस्ते र्राष G. R.; भुङ्जीरंस्ते च V. — 237. यावदुष्मा भवत्यन्ने M. G. N. R. K.; यावदुष्णं भवत्यन्नं or ॰न्ने Nd. V. (and Vasishtha XI. 32; Vishnu LXXXI. 20). तावदश्निन्त पितरो M. G. R. Nd. (and Vishnu); पितरस्तावदश्निन्त V. — 239. चएडानश्च M. क्क्कुटभ्च तथैव च। R. Gr. — 240. ॰वीचितम्। Be. देवे हविषि M. G. R. K. Be.; देवे कर्मीशा Nd. V. पित्र्ये च M. यथायथम् ॥ Be. — 241. श्वा च G. — 242. तत: II M. G. R. Nd. K. Ku. C.2; पुन: II C.1 H. L. — 243. °ज्ञातो यथाशक्ति प्रपूजयेत् ॥ G. — 247. श्रमपिगड॰ M. G. N. Nd. K.; श्रामिपगड-क्रियाकर्म Ku. R. R. संस्थितस्य च। M. G. R.; संस्थितस्य तु। Nd. V.; संस्क-तस्य च। K. एकं च M. R. Nd. K.; एकं तु G. V. — 249. श्रवाङ्मुखा: ॥ K. pr. m. — 251. तृप्तानाचामयेत्पुनः । Gr. श्रीभतो रम्यताम् M. G. Nd. C.1 H. L.; ग्रिभितो गम्यताम् B.; ग्रिभि भो रम्यताम् Ku. C.2 Me. v. l. — 252. स्वधास्त्वि-त्येव M.1 2 8 9 Ku. N. K. V.; स्वधा इत्येव M.3 4 5 Nd.; स्वधेत्येवं तु R.; स्वधेत्येवं च G. — 253. श्रन्जातश्च तेर् R.; श्रनुजातस्तु तेर् M. G. Nd. Be.; श्रनुज्ञातस्ततो K. V. — 254. स्वदत N. v. l. for स्वदितम् गोष्टेषु R. Nd. सुचितम्। or सुस्तं M. 1 3 5 8 9 N. v. l. Me.; सुत्रुतं M. 4 G. N. R. Ku. Nd. K. V. रोचितम् M. B. G. Nd. K.; रुचितम् Ku. V. — 256. दर्भपवित्रं Nd. यिततः । Nd. Gr.; संपदः । K. s. m. — 258. प्रयतो वाग्यतः मुचिः । M. 3 4 5 G. N.; नियतो वाग्यतः शुचि:। Ku. R. Nd.; प्रयतो विधिपूर्वकम् । M. 1 2 8 9. — 259. मा विगमद् M.5 G. K. B. नो उस्त तत् ॥ R. The following is inserted after 259 in R. (and Vishnu LXXIII. 30 and elsewhere) ग्रदं च नो बहु भवेदितर्थोत्रच नभेमिहि। याचितार्त्रच नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन॥ — 261. पुरस्तादेव M. G. N. Nd. K. V.; परस्तादेव R. See Prof. Bühler's note. — 263. सुतं विन्देद् Nd. धार्मिकं सात्त्विकं G. R. K. — 264. पूजयेत् ॥ M. G. Nd.; भोजयेत् ॥ Ku. R. K. V. — 267. प्रीयन्ते M. G. R. Nd. K. C.2 (and Mahâbhâr. XIII. 88, 4245; Vishņu LXXX. 1); तृष्यन्ति Ku. C.1 H. L. (and Yâjñavalkya I. 257). — 268. ग्राकुनेनाथ G. Nd. V. ग्राकुनेनेह M. 1 2 8 9 R. K.; भाक्नेनेव M.3 4 5. वे ॥ M.1 2 8 9 V. Nd. R.; च ॥ G.; तु ॥ M.3 4 5. —

269. पार्षतेनेह M. 4 5 9 G. V. R. K.; पार्षतेनाय M. 1 2 8; पार्षतेन च V. ऋष्टा-वैग्रोय॰ M. G. R. Nd. K.; ऋष्टावेनस्य V.— 270. ग्राग्रकुर्मयोमींसेन M.<sup>3 4 5</sup> G. K.; ग्रग्रकूर्मयोस्त् मांसेन M. 1 2 8 9 V.; ग्रग्रकूर्मकमांसेन B.; ग्रग्रकूर्मस्य मांसेन Gr.; श्राक्रक्कपमांसेन Ku. Nd. — 271. पायसेन वा। M. R. Nd. L.; पायसेन तु। G.; पायसेन च। Ku. K. H. C.12. The term वाधीणसस्य is spelt in many various ways in the Mss. — 272. HEINGAI: M.4 5 9 Me. Ku. R. V.; महाग्रस्कं G. Nd.; महाग्रस्क: M.2 8. See Yâjñavalkya I. 259, etc. — 273. मधुर्सिमग्रं (and Mahâbhâr. XIII. 88, 4253) M. R.; मधुसंयुक्तं G. Ku.; मधुना मिश्रं Nd. V. — 274 om. G. कुले जातो Nd.; कुले भूयाद M. R. Ku.; कुले जायाद R. W. V. (and Mahâbhâr. XIII. 88, 4251). प्राक्कायां Me. v. l. — 275. परत्रानन्त्यम् N. Nd. R. B. W.— 276. श्राद्धे प्रसिद्धास्तिथयो K.— 277. श्रर्चन् M. G. Ku. K. R. Nd. Be.; सर्वान् V. — Nd. Gr. insert the following after 277, कुर्वन्यतिपदि श्रान्धं सुरूपाँल्नभते (विन्दते Gr.) सुतान् । कन्यकास्तु द्वितीयायां तृतीयायां तु वन्दिनः ॥ पश्चन्द्वद्वांश्चतुर्थ्यां च पञ्चम्यां शोभनान्सुतान् । षष्ट्यां द्वृतं कृषि चैव सप्तम्यां लभते नरः ॥ ऋष्टम्यामिष वाणिज्यं लभते श्राद्धदः सदा · (त्राद्धतो नरः Nd.) । स्याचवस्यामेकखुरं दशस्यां चाखुरं तथा ॥ एकादश्यां तथा रूप्यं ब्रह्मवर्चेस्विनः सुतान् । द्वादश्यां जातरूपं च रजतं रूप्यमेव च ॥ ज्ञातिग्रेष्ठां त्रयो-दश्यां चतुर्दश्यां पुत्रप्रजाः । प्रीयन्ते पितरश्चास्य ये शस्त्रेण रणे हताः । श्राद्धदः पञ्चदश्यां तु सर्वान्कामानवाप्त्यात् ॥ — K. places 278 before 277. — 281. पाञ्चयित्रयम् G.; पाञ्चयाित्रकम् M. — 282. पैतृयित्रिको or पैतृयाित्रको M. G. N. K. B.; पैतृयज्ञियो R. W. V. — 283. समाहित: । G. सर्वम् M. G. R. Nd. Be. K. Gr.; ऋत्सम् V. — 284. वदन्ति त् M. G. Nd. R. K. L.; वदन्ति वै C.1 2 H. प्रिपतामहांस्तथादित्यान् M.2 4 5 8 R. Nd. Gr. B. W. C.1 H. L.; प्रिप-तामहानादित्यान् K.; प्रपितामहांत्रचादित्यान् M.३९ G.; प्रपितामहांस्त्वादित्यान् C.2 पुरातनी ॥ M. G. N. R. Be.; सनातनी ॥ Nd. V. — 285. चामृतभोजनः । M. G. R. Nd. K. W. (and Mahâbhâr, III. 2, 106); वामतभोजनः । B. Kl. V. विचसं M. G. R. Nd. K.; विचसो Ku. V. (and Mahâbhâr.). भत्यग्रें Me. N.; भुक्तग्रेषं M. G. R. Ku. Nd. K. V. (and Mahâbhâr.) Me. v. l. स्याद्यज्ञग्रेषम-यामृतम् ॥ M. G. K.; यज्ञशेषं तथा॰ R. Nd. V. (and Mahâbhâr). — 286. पाञ्चयाज्ञिकम । M. G.

#### CHAPTER IV.

1. कर्मभि: स्वरे॰ G. — 4. जीवेत G. R.; जीवेच्च K. श्रिप च R. क्यंचन।। M. K. Nd.; कदाचन ॥ G. Ku. R. V. — 7. द्व्राहैहिको Nd. च ॥ M. 1 2 5. —  $^{9}$ . चतुर्थंश्च  $^{1}$ R. -  $^{10}$ . वर्तयंस्तु  $^{1}$ R. -  $^{11}$ . नोकवृत्तं  $^{1}$ G. -  $^{12}$ . तु सुखं  $^{11}$ R. -Nd. inserts 15 after 12. — 15. कल्ममानेष्यर्थेषु M. G. N. R. K. Nd. H. L.; विद्यमानेष्वर्थेषु C. 1 2 Kl. समन्ततः ॥ K. pr. m. — 16. प्रसञ्जेत R. (and a text quoted in Böhtlingk's I. Spr. 1121). — 19. ग्रास्त्राणि वोद्येत K. — 21. तथैव च। K. — 23. प्रागुं वाचं M. — 24. प्रयन्ति K. 24 om. Nd. — 25. ऋग्निहोत्रं तु M. उहर्निग्नं सदा । G. — 26. ह्ययनादी च G.; ह्ययनान्ते तु Me. M.1 2 5 8 9 R. Nd.; ह्ययनस्यादी or त्वयनस्यादी M.4 (corrected from ॰न्ते) M.3 N. Ku. V. — 29. उनर्चितः श्रक्तितो M. — 31. गृहमागतान् । Nd. Gr. विपरीतांस्तु M. G. R. Nd.; विपरीतांश्च V.; विपरीतान्वि॰ K. — 33. धनमन्विच्छन् K. — 35. शुद्धाम्बरः Be. स्वाध्याये नित्ययुक्तः N. K. — Gr. inserts the following after 36, पाने तथैव संयोगाचित्यं मेध्यः कमगडलुः। ब्राह्मणाः सर्वतो मेध्यास्तेषां चैव कमग्रह्नुः ॥ — 37. नास्तमेतं  $\mathbf{M}$ .  $^{1/2}$ ; नास्तं येतं M. 8 9. — 38. स्वरूपम् M. 1 2 8 9 R. — 40. कदाचन ॥ K. — 42. प्रज्ञा तेजो बलं चतुर् G. Ku. R. V.; प्रज्ञा तेजो बलं चैव K.; प्रज्ञा लक्ष्मी यशभ्चतुर् M. Nd. विवर्धते ॥ G. — 43. च न यथासुखमास्थितम् ॥ K. — 44. श्रेयस्कामो Be. — 46, 47 om. Nd., and certain Mss. quoted by N. — 47. नदीतीरमास्याय K. — M. places 52 after 48 and seems to omit 50. — 48. गाम्। G. कथंचन M. — 49. काछं लोएं पत्नं तृणानि च। M. G. R. Nd. (and Baudhâyana I. 10, 10); काष्ठपञ्चलोष्टतृशादिना K.; काष्ठलोष्टपञ्चतृशादिना Ku. V. — 51. वा ॥ M.; च ॥ all the rest (and Vasishtha VI. 13). — 52. प्रत्यीन M. G. . N. Nd. R.; प्रत्यग्निं V. K. कं द्विज: I G. N. द्विजं। M. Nd.; द्विजान्। R.V. K. प्रतिग् G. N. W.; प्रतिग्ं M.1 2 5 8 9; प्रति गां M.4 (correction for प्रतिगुं) V. R. Nd. प्रतिसंध्यं for प्रतिवातं Nd. Me. v. l. M. 1 2 8 9 N. v. l. Ku. v. l. See, too, Vasishtha VI. 11. — 54. चैवमभिलङ्घयेत् । M. प्राणिवधम् G. — 55. विनिखेट्यूमिं B. नात्मनः प्रहरेत् K. — 56. च ॥ M. 1 2 8. — 57. नैऋः यून्यरहे स्वप्यान् M. R.; नेक: स्वप्याच्छून्यरहे G. Nd. V. K. न श्रेयांसं Me. Go. M. 1 2 5 8 9 N. Ku.; न ग्रयानं K. Nd. (and Yâjñavalkya I. 138); ग्रयानं न M. 3 4 V. N. v. l. G. See, too, Nandapandita's gloss on Vishnu LXXI. 56. — 58. देवब्राह्मणसंनिधी। K. — 61.पापिडजना॰ M. G. R. B. W.; पापिडगणा॰

Nd. V. K. pr. m.; पापिएडजनाकुले। K. s. m. See Vishnu LXXI. 65, etc. — 62. नातिप्रातर् G.; नातिप्रागे М. — 63. भद्यान् or भद्यान् М. Ме.; भद्यान् V. (and Gautama IX. 56); भन्नं G.; भन्नं R. Nd. — 64. विरोधयेत् ॥ Me.  $M.^{4~8~9}$ ; विरोध्यन् ॥  $M.^{1}$ ; विनारोधयेत् ॥  $M.^{2~5}$ ; विवारयेत् ॥  $M.^{3}~M.^{4}$  (correction); विरावयेत् ॥ G. N. R. Ku. K. s. m.; जीप रावयेत् ॥ Nd.; निवारयेत्॥ Gr. K. s. m.; अप रामयेत् N. v. l.; विरामयेत् ॥ W.; विराजयेत् ॥ B. (विरागयेत् Vishnu LXXI. 57). — 68. प्रतोदेनाद्विपन् M. — 70. मल्लोव्हं विमद्रीयान् M. G. N. R. Be, L.; मल्लोप्टानि मद्वीयान् Nd.; मल्लोप्टं च मद्वीयान् Ku. V. C.12 H. — 72. विग्रह्म М. G. N. Ku. Nd. R. K; विग्रह्म V. कथा: R. K. वि-वर्जयेत् ॥ R. — 74. कदाचित् M. K. V. — 75. तिलसंबन्धं N. Nd. (and Vishņu LXVIII. 20). ग्रस्तमयं प्रति । M.1 2 8 9 G. N. Nd. Gr. K.; ग्रस्तमिते (॰मये) रवी। M.3 4 5 Ku. V. क्यंचन।। Gr. — 76. संविशेन कदाचन। Gr. — 79. संवसेतु M.; संविशेच्च G.; संविशेतु R. पुल्कसै: । M. 1 2 5 8 9 Nd. R.; पुष्कसै: G. M. 3; पुक्कसे: or पुक्कशे: M. 4 Ku. V. — 80. न वा॰ M. 3 4 5 G.; न चा॰ all the rest (and Vasishtha XVIII, 15; Vishnu LXXI. 51)). — 81. यस्येवादि-र्मात R. — 82. काड्येता॰ M. G. R. (and Mahâbhâr. XIII. 104, 5023; Vishnu LXXI. 53, note); कराड्रयेदा॰ Ku. V. 82 om. Nd. — 83. सदा शिरसि वर्जयेत्। R. — 85. ॰समा वेश्या दश्यवेश्यासमी नृपः ॥ M. G. R. Nd. N. K.; ॰समी वेशी दश्ये-ग्रसमो नृप: 11 Ku. N. v. l. Râ. V. The latter reading is wrongly referred to as Me. 's by Ku. See Yâjñavalkya I. 141.— Gr. inserts the following after 86, ततो उर्ध राजमिहवी राजामात्यपुरोहितम् । अर्धेनार्धेन हीनाः स्यः सर्वे ते राजकर्मिणः ॥ — 87. प्रतिग्रह्मणीयाल्लु॰ K. — 89. संहातं च V. Kl. तापनं G. — 90. ऋचीपं G. K. s. m.; ऋचीसं Nd.; ऋबीसं or ऋवीसं M. 1 2 5 8 9 K. pr. m.; ऋजीपं V. M.4 R. For a similar variation of reading, see Vishnu XLIII. 17. ग्राल्मली M. G. Nd. V. K.; ग्रल्मलं R. लोहचारकम् M.3 M.4 (correction) G. N. Nd. K. B.; लोहदारकम् R. V. Kl.; लोहाङ्गरकम् W.; लो-हभारकम् M.1 2 4 5 8 9. See Vishnu XLIII. 22. — 92. क्रोगं च तन्मूलं G. — 94. श्रवाप्नुवन् । G. Nd. K. (and Mahâbhâr. XIII. 104, 4971); श्रवाप्नुय: । M. N. Ku. R. V. — 96. तिष्ये तु च्छन्दांसि क्याद् K. — 97. तद्वाप्येकमहर्नि-यम् ॥ M. G. N. Nd. K. R. Ku. L. H. C.1; तदेवैकमहर्नियम् ॥ C.2. — 98. तु सर्वाणि M. 1 2 9. — 102. कर्णयावे G. N. — 107. धर्मनेपुण M.1 2 4 5 9 G. N. R. Nd.; ॰नेप्रथ॰ M.3 Ku. K. V. सर्वेश: 11 M. G. Nd. R. K.; सर्वदा ।। V. — 109. उदये for उदके Me. v. l. — 111. स्रेही लेपश्च Gr. —

112. मृतिकाचाद्यमेव वा ॥ K. — 116. गोवजे तथा। B. प्रतिग्रह्म वा ॥ M. — 118. वाग्निकारिते M.1 2 9 R. — 119. चपर्ण M. Go. N. R. Nd. (and S'ânkhâyanagrihyasûtra IV. 5, 17); विषयां G.; वेषगं Ku. K. V. — 121. न वि-वाहे G. गुक्तके ॥ or मुक्तके ॥ Go. N. Nd. Ku. s. m. L. Râ. (and Gautama XVI. 20, etc.); मूतके ॥ R. C.1 H. K. p. m.; मूत्तके ॥ C.2; मुत्तवे ॥ G.; मुत्तके ॥ M. Me. — 122. वाप्यनुज्ञाप्य M. — 126. ॰नकुलादिषु । Gr. — 131. वा श्राद्धं M. 1 2 9 तु सामिषम् । G. — 132. नाधितिष्ठेत M.; नाधितिष्ठेतु Nd. V.; नाधितिष्ठेच्य G. K. R. — 136. निर्देहत्यवमानितम् । M. G. R. Ku. K.; निर्देहेदवमानितम् । Nd. V. — 137. त्रियमाकांचेन् G. Nd. — 138. प्रियं वा M. — 140. नातिकाल्यं M.1 29 Me. N.; नातिकल्यं all the rest (and Mahâbhâr. XIII. 104, 4977). — 141. वयोर्जतगान्। M. N. रूपद्रविग्राहीनांश्च M. G. N. Nd. R. Be. (and Mahâbhâr. XIII. 104, 4989); रूपद्रव्यविहीनांश्च V. K. — 142. स्वस्थो G. K. ज्योतिर्गणं M. G. R.; भाणान् Ku. Nd. V. — 144. सर्वाणि परिवर्जयेत् ॥ K. — 147. वेद-मेव जपेन् M. G. N. R. Nd. Ku. Be. K. Gr.; वेदमेवाभ्यसेन् Kl. V. यथाकामम् K. s. m. तमस्याहु: K.; तमेवाहु: R.— 148. श्रद्वोहेरीव M. G. Nd. K.; श्रद्वोहेरा च R. V. पूर्विकाम् ॥ G. — 149. पूर्विकां G. द्विजः । M. Nd.; पुनः । G. R. Ku. K. V. सततम् for चाजसम् K. श्रनन्तं G. Nd. Kl. V. K.; श्रानन्त्यं M. N. W. B. — 150. सावित्र्या Nd. N. — 151. उच्छिष्टाचिनपेकं च G. N. — 153—158 om. M. — 154. श्रीभवाद्य च वृद्धांस्तु (च) K. R.; श्रीभवादयेच्च वद्धांश्च G.; श्रीभ-वादयेद्वर्द्धांत्रच Ku. V.; श्रमिवादयेत वृद्धांत्रच Nd. (and Mahâbhâr. XIII. 104, 5020). — 156. ईप्सितां प्रजाम् । G. R.; ईप्सिताः प्रजाः । Ku. Nd. K.V.— 157. र्जि for हि R. — 158. यः स्यादाचारवान् R. — 162. ब्राह्मणुगां च G.; ब्रह्महं गां वा K. — 163. स्तम्भं M. G. N. Ku. R. Nd. K. (and Mahâbhâr. XIII. 104, 4990); दम्भं V. — 165. ॰गूर्येंच M. G. R. K. Nd.; ॰गुर्येंच V. ॰कांचया। Nd. — 168. तावतो उद्धमहसािंग तत्कता नरके वसेत् ॥ Gr. See XI. 203. — 170. हिंसावर्ती च Gr. — 173. तु इतं कर्म K. (and Mahabhar XII. 91, 3423). निष्फलम् ॥ K. pr. m. — 175. चैवारमेत् M. G. N. R. Nd. K. L. H. C. 1; चैव रमेत् C.2 — 176. लोकसंक्रुप्टम् M. G. Nd. K.; लोकविक्रुप्टम् Ku. N. R. V. वा ॥ M. — 177. नेत्रचपलस्तथा । Gr. — 180. जामीभिर् M. G. R. N. Nd. (and Mahâbhâr. XII. 243, 8868); यामीभिर् Ku. V.; वामीभिर् K. — 181. एतान्विवादान् M. R. (and Mahâbhâr., loc. cit. 8869); एतेविवादान् Me. G. K. Ku. V.; एतेर्विवादं Nd. एतेर्जितेश्च M. G. Ku. R. K.; एभिर्जितेश्च V.; एतेर्जि-तश्च Nd. (and Mahâbhâr.); एताञ्जित्वा च N. — 182. देवलोकस्य ऋत्विजः॥

G. — 183. जामयो M. G. R. Nd. (and Mahâbhâr.); यामयो Ku. K. V. — 185. हाया स्त्रा M. G. N. K. Ku. R. L. H. W. B. (and Mahâbhâr.); हाया स्यो Go. C.12; क्राया स्व॰ Nd. दासवर्गस्त् M. R. Nd.; दासवर्गश्च G. K. V. (and Mahâbhâr.). — 186. प्रतिग्रहसमर्थस्तु R. तस्यागु R. — 188. श्रविद्वान्प्र-तिग्रह्मानो G. K. Nd. (and Vasishtha VI. 32); श्रविद्वान्प्रतिगृह्मान्हि R.; प्र-तिए हण चिद्धांस्त M. V. — 192. प्रयक्केत G. (and Vishnu XCIII. 7) पापे M. G. Nd. K. Gr. (and Vishnu, note); द्विजे R.; विष्रे V. — 193. विधिनोपार्जितं G. R. — 194. दातृप्रतीरसको ॥ Me. v. l. — 195. लोकदिसकः । M. G. Nd.; लोकदम्मकः । N. Ku. R. V. K.; लोकदाम्मिकः Nd. (and Vishnu XCIII. 8) सर्वाभिसंधकः ॥ G. N. R. Ku. K. V.; सर्वातिसंधकः ॥ M. Nd. — According to Medhâtithi, 'some' (केचित्) insert the following verse after 195, यस्य धर्मध्वजो नित्यं सुराध्वज इवोच्छितः । प्रच्छन्नानि च पापानि बेडालं नाम तद्रुतम् ॥ — 196. वकर्यात्तचरो G. — 197. वकर्यात्तनो G. — 199. तच्च M.1 2 3 4 5 9 G. N. R. Nd. K.; ਪਦਰ M. 6 Ku. V. (and Vishnu XCIII. 12). — 200. तिर्थायो-निष् M.; तिर्थग्योनी च G. N. R. Ku. K. V.; तिर्थग्योन्यां च Nd. (तिर्थग्योनी प्र॰ Vishnu XCIII. 13). — K. Gr. insert the following after 201, ਤਦੂਨਾ ਚੁत्र: (सप्तोद्धत्य ततः K.) पिएडान्कामं स्नायीत पञ्च वा । उदपानात् (श्रोदपानात् Gr.) स्वयं गासं (ग्राहः K.) बहिः स्नात्वा न दुष्यति ॥ (स्नानं न दिश्यते ॥ Gr.) — 201. न स्नायाद्धि M. K. Nd. — 202. ॰युङ्जान M. G. R. Ku. Nd. K. C. 2; ॰भुङ्जान C.1 H. L. — 204. यमानेतानकुर्वाणो नियमान्केवालान्भजेत् ॥ B. — 205. ॰हुते तया। M. G. N. Ku. Nd. K. C.2; ॰ ऋते तथा। C.1 H. L. — 205. नाग्रोजिय-हुते R. W. श्रूद्रेश for क्लीबेन N. v. l. — 206. श्रश्निस् N.; श्रश्रीकम् R. — 207. तु न भुञ्जीत M. K. पादस्एव्हं Be. R. तु कामत: ॥ M.1 2 9 — 209. वि-द्वा M.1 2 4 5 9 Me. G. Ku. R. C.2; विद्वां M.3 N. Nd. C.1 H. L. — 210. वि-ग्रदस्य च ॥ Me.v.l.; निगडेन च ॥ Gr.; निगलस्य च ॥ Nd.; निगलेन च ॥ Ndd.; निगडस्य च ॥ all the rest. — 211. उच्छिष्टमगुरोस्तया ॥ Me. v. l. — 212. मृतकानं Me. v. l. — 213. कदर्यानं for नगर्यनं G. — 214. विकियकस्य च। M. <sup>1 2</sup> G. N. Nd.; विक्रयकस्य च । M.4.<sup>5 9</sup> R.; विक्रयिग्रस्तथा । K. V. — 215. वेणस्य (वर्णस्य) M. Me. G. Nd. Ku. C12 (and Vishnu LI. 14); वेणस्य N. R. B. H. L. (and Yâjñavalkya I. 161). — 216. चेल M. 1 2 5 9 N. R. K. (and Yâjňavalkya I. 164; Vishnu LI. 15); चेल M. 3 4 V. 216 text om. Nd. — 218. तेज श्राहन्ति G. — 221. य एते उन्ये त्वभोज्याचा: M. 1 2 9 G. Nd. K. Kl. C.1 2; य एभ्यो उन्ये त्वभोज्याचा: B. W. H. L.; य एतेभ्यो त्वभोज्याचा: M.5; य

एतेभ्यो उन्ये ह्यभोज्याचा: M.3 4 — 222. वा ॥ M. — Gr. inserts the following after 222, चन्द्रमूर्पप्रहे नाद्यादद्यात्स्वात्वा तु मुक्तयोः । श्रमुक्तयोस्तु तयोरद्यादि-प्ट्यापरे उर्हान ॥ — 223. स्त्रश्रद्धिनो Nd. — 225. ऋद्वं M. <sup>1</sup> 2 5 8 G. N. K. V.; क्रध्वं M. 4 Nd. R. — 226. क्यात्प्रयत्नतः । Gr. — After 228, Gr. inserts the following, पात्रभूतो अप यो विष्रः प्रतिग्रह्म प्रतिग्रहम् । श्रमत्स् स नियुञ्जीत देयं तस्मै न किंचन ॥ संचयं कुरते यश्च प्रतिग्रह्म समं ततः । धर्मार्थं नीपपुञ्जीत न तं तस्करमर्चेयेत् ॥ — 231. विष्टपम् ॥ M. G. N. R. Nd. K.; पिष्टपम् ॥ V. W. B. — 232. ब्रह्म ग्राप्रवतम् ॥ M.; Me. like the rest. — 235. वा। M. 235 om. R. — 236. न चानृतम्। M. 1 2 9; न वानृतम्। M. 3 4 5 — 237. तु परि-कीर्तनात् ।। М.; चरित कीर्तनात् ॥ В. — 238. विमकाः । С.; विल्मकाः। N. — . 240. प्रमीयते । G. R. — 241. धर्मस्तिष्ठति केवल: ॥ M.; Me. like the rest. — 243. हतदुष्कृतम् । R. — 245. उत्तमानुत्तमानेव गळ्कन् M. G. R. Nd. K.; उत्त-मानुत्तमानगळ्ळन् V. हीनांस्तु वर्जयन् । M. — 246. तथाव्रतः ॥ M. G. Ku. N. v. l. V.; तथा व्रते: ॥ N.; यथाविधि ॥ K. — 248. श्राहृता॰ M. 1 2 9 G. Nd. (and Vishnu LVII. 11); त्राह्ता॰ M. 4 5 Ku. R. K. V. (and Vasishtha XIV. 16; Yâjñavalkya I. 215; Âpastamba I. 19, 14). • भ्रुटातां M. 1 4 5 Me. G. N. Nd. R. K. V. (and Vishnu, etc.); भ्युदितां M. 2 9 प्रवेदिताम् । Nd. (and Apastamba). भोज्याम् for ग्राह्याम् Gr. — 250. गृहं R. धान्यं for धाना R. K. — 251. सर्वथा K. — 252. वृत्तिमाकांचन M. — 253. श्रिधिक: M. G. N. (and Vishnu LVII, 16); आर्थिक: R. Nd. K. V. Ku. — 254. यो यथोपचरेदेनं K. — 257. श्रास्थित: II M. G. Nd.; श्राश्रित: II R. Ku. V. — 258. हितमात्मिन I M.

## CHAPTER V.

1. महाभागम् for महात्मानम् K. — 4. तु वर्जनात् । G.; विवर्जनात् । K. — 5. पलागडुकवकानि R. — 6. पीयूषं M. G. Nd. K.; पेयूषं N. Ku. V. — 7. पायसापूषणप्राप्तुली: । K. — 9. स्त्रीचीरमथ K. — 10. भच्यं तु G. R. गुक्ते तु G. — 11. कव्यादः M. N. Nd. K.; कव्यादान् Ku. R. V.; कव्याद॰ G. टिट्टिभं च विवर्जयेत् ॥ G. Ku. R. V. टिट्टिभं परिवर्जयेत् ॥ M.; टिट्टिभांश्चैव वर्जयेत् ॥ Nd. — 12. रज्जुदालं M. G. N. R. (and Vishnu Ll. 29); रज्ज्ञ्वालं Ku. Nd. V. — 14. विवर्षराहांस्तु M. 2 5 9 — 16. राजीवाः सिंहतुग्रहाश्च सशक्ताश्चैव सर्वदा ॥ G. — 17. स्गान्द्विजान् । R. — 22. भत्यर्थम् G. — 24. भव्यभोज्यम् G. — 25. विक्रियाः ॥ M. R. Nd. Ku. H. L. K.; विक्रिया ॥ C. 1 2; विक्रियाम् ॥

G. — 27. ब्राह्मग्रस्य च Gr. — 28. जङ्गमं स्थावरं चैव M. भोजने ॥ G. — 29. चाप्यदंद्भिण: । G. — 32. परोपहृतमेव M. G. Nd. K. Gr.; परोपक्रतमेव Ku. N. V. न दोषभाक् ॥ K.; न दुष्यते ॥ Gr. — 33. प्रेतस्तरद्यते M. G. Nd.; प्रेत्य तैरदाते B. V. K. — 34. मगहत्या धनार्थिनः । Nd. — 36. कथंचन । M. G. Nd. R. K. (and Vishnu LI. 59); कदाचन। Ku. V. ग्राप्यतं धर्मम् Nd.; नैत्यिकं विधिम् G. — 37. कथंचन ॥ R. Nd. — 38. °क्कत्वो ह मारग्रम् । Me. Go. R. Nd. N. Ku. Kâ. V.; ऋत्वेह मारणम्। M. G. K. (and Vishnu LI. 60). — 41. ना-न्यत्र मनुरब्रवीत् ॥ K. — 42. पश्रुंश्चैव G. B. W. (and Vishnu LI. 65); पश्रुं चैव R. Ku. Nd. K. V. — 42, 43 om. M. — 46. यो बन्धनपरिक्रेगान् K. सुखप्रेटसः . Nd. स्वमानन्त्यम् M.; स्वमत्यन्तम् G. Ku. R. V. Nd. K. (and Vishnu LI. 69). — 47. रतिं M. G. N. R. Nd. Kl. B. W. H. L. (and Vishnu Ll. 70); धति K. pr. m. C. 1 2 — 50. प्रियतामीत G. व्याधिमिनीपपीद्यते ॥ Nd. — 51. श्रन्मन्ता विनिष्टन्ता G. - K. inserts the following after 51, श्रन्मन्ता वि-ग्रसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। घातकाः सर्व एवैते संस्कर्ता पष्ठ उच्यते ॥ निदेशे-नानुमन्ता च विग्रस्ता ग्रासनात्तया । हननेन तथा हन्ता धनेन क्रियकस्तया ॥ वि-क्रयी च धनादानात्संस्कर्ता तत्प्रवर्तनात् । धनेन चोपभोगेन वधभद्रेण चाप्यय ॥ ब्रिविधस्तु वधो ज्ञेयो भोक्ता तब्रातिरिच्यते । घातकाः षट् समाख्याता भोक्ता त-तस्तु सप्तमः ॥ तेषां पञ्च सकाशात् द्यपभोक्तातिरिच्यते । क्रेतारं व्रजते पाटः पादो भोक्तारमच्छित्। खादकं वजते पादः पाद ऋच्छत्यतस्तु यः। यदि तत्खादको न स्याद्धातको न तथा भवेत् । खादको घातकः क्रेता तपस्तुल्या न संग्रयः ॥ — 52. न ततो उन्यो उस्त्यपुगयकत् ॥ M. Be. Nd. (and Vishnu LI. 75); न ततो उन्यो र्गस्त पापऋत् ॥ G.; ततो ज्यो नास्त्यपुगयऋत् ॥ Ku. B. V. — 55. विपिश्चतः ॥ Nd. — 59. at 11 G. R. Nd. Be.; a 11 M. K. V. — 61, 62. M. G. Gr. have one S'loka only, जनने उप्येवमेव स्थान्मातापित्नोस्तु मृतकम् । मृतकं मातुरेव स्था-द्रपस्प्रय पिता शचि: II This is probably the original reading. See, however, Vasishtha IV. 20. — 61 a om. Nd. — 63. वैजिकादेव संबन्धाद् K. — 64. गावस्पूर्णो K. — 65. ग्रियश्च G. समं तत्र M. G. Râ. N. Nd. Ku. K. V. (and Vishnu XXII. 85); समस्तन R. — Nd. inserts 78 after 66. — 67. नृणामक-तम्गडानां and निवृत्तम्गडकानां M.; but Me. like the rest. ॰चीलानां Nd. K. — 69. नापि कार्योदकक्रिया G. चपेत (चेपेत) त्र्यहमेव तु ॥ M.12589 Me.125 <sup>8 9</sup>; चिपेत्तस्यहमेव वा ॥ G.; चपेरंस्त्र्यहमेव च ॥ K.; चपेयुस्त्र्यहमेव च ॥ M.<sup>3 4</sup> Me. 4 Ku. N. V. चपयेत्वहमेव त् ॥ Nd. R. — 71. हि for तु G. — 73. निर्म-ज्जेयुश्च M.<sup>3 4</sup> C.<sup>1 2</sup> ज्वहम् । Nd. — 75. तच्छेपं G. — 76. दशाहे तु M. G. K.

R. Nd.; दशाहे च V. — 79. चेत्स्यातां M. यावन स्याद् M. (corrected into या-वत्तत्स्याद् in M.4) R. — 82. विषयेषु च । G. तथागुरी ॥ Ndd. — 83. च्रित्रयः । G. — 86 om. K. — 87. गां स्एष्ट्वा वोद्य वा रविम् ॥ Gr. एद्य वा ॥ K. — 92. यथासंख्यं द्विजन्मनः ॥ G. द्विजातयः ॥ M. — 93. व्रतितानां (?) च विद्युता । Gr. — 94. महात्मिके M.1289 R.; महात्मके G. चात्र कारणम् ॥ M. G. N. Nd. Ku. R. K. B. W. C.2 (and Vasishtha XIX. 47); चानकारणम् ॥ C.1 H. L. — 96. मूर्ति for aut K. pr. m. — 97. लोकेशप्रभवाष्ययम् ॥ Ku. R. V.; लोकेशप्रभवाष्ययो ॥ M.; लोकेशप्रभवात्ययम् ॥ G.; लोकेशप्रभवो द्ययम् ॥ N. Nd. B. K. v. l.; लोकेशप्रभवे उप्ययम् ॥ K.; लोकेशप्रभवे उप्यय: ॥ N. v. l. — 99. रित्रमं वा M. G.; रक्ष्मींक्च K.; रक्ष्मीन्वा R. Nd. V. — Gr. inserts the following after 102, अपरं चेत्परो परो वर्णो अपरे वा परो यदि । अशोचे संस्पृशेत्से-हात्तस्य शोचेन श्रूष्यति ॥ — 103. वा । G. R. B. W. K. C.<sup>2</sup> H. L.; च । M. Nd. C.1 सचैलः (सचैलं) M. G. R. B. K. H. L.; सचेलः (सचेलं) Nd. W. C.1 2 — 106. सर्वेषामेव वर्णानाम् Nd. K. — 108. द्विजीत्तमाः ॥ M. R. (and Vishnu XXII. 91). — 110. विनिर्दिशेत् । Gr. — 113. ग्रानेश्चापां च M. Gr.; ग्रानेरपां च Nd. बलवत्तर: ॥ for गुणवत्तर: ॥ Gr. Nd. — 114. ॰कांस्यरोप्याणां M.1 2 5 8 9; ॰कांस्यरूप्यागां Nd.; ॰कांस्यरैत्यानां G. M.4 R. Ku. K. V. (and Vishnu XXIII. 25); कांस्यरूपाणां Gr. सीसकस्य वा ॥ G. — 115. उत्पवनं M.<sup>3 4 5</sup> Me. R. N. Nd. W. W. L. H. (and Vishnu XXIII. 30); ਤਜ਼ਾਬਜ਼ M.1 2 8 9; ਤਨਯਕਸ਼ G. K. Kl. C.2; श्राप्लवनं C.1 — 116. तु शुद्धिः प्रज्ञालनेन वै ॥ K.; प्रज्ञालनेन च ॥ R. — Gr. inserts the following after 116, कमगडलूनां च तथा विष्राणां ब्रह्मचारिणाम् ॥ हुते उग्नी ब्राह्मणस्यापि तत्त्वतः श्रूयते श्रुतिः ॥ — 119. चैल-वच्च° M. G. N. R. K. L. H.; चेलवच्च° Nd. C. 12 — 122. तृशकाष्टानि Nd. Be. K. मार्जनोल्लेविशार् G. — 123. मूत्रपुरीवैद्या M. G. R. K.; मूत्री: पुरीवैता V. 123 text om. Nd. — 124. संमार्जनेनाञ्जनेन M. G. R. K. Nd. W. (and Vishnu XXIII. 56); संमार्जनोपाञ्जनेन Kl. B. V. — 126. वादेयं R. M. 8 9. — 131. चगडालेश्चेव दस्युभिः ॥ R. — 133. सर्वदा ॥ G. — 135. मूर्त्रं for मूत्र॰ M. K. B. (and Vishnu XXII. 81). कराविण नखा: । M. G. N. Nd. Be. K. W. B. H. L. (and Vishnu); घाराकर्णविट्। C.1 2 135 a om. R. — 136. तथैकत्र करे M. 1 2 5 8 9 G. N. Nd. V. (and Vishnu LX. 25); तथैकिस्मन्करे Ku. Nd. R.; तथा वामकरे K. W. M.3 4 (corrected from तथैकन करे). — 137. निग्गं त K. यतीनां च M. K. — 138. मूत्रपुरीवं च G.; मूत्रं पुरीवं च K. — 139. स्त्रीशूदं तु M. 1 2 5 9; स्त्रो गूदस्त M. 4 (correction) V.; स्त्रीगूदं च G. N.; स्त्रीगूदो च K.;

स्त्री गूदो जीप Nd. — 141. उद्गं न यन्ति या: 1 M. G. N. Nd. K. (and Gautama I. 41; Vishnu XXIII. 53. note; Vasishtha III. 37); उह्न पतन्ति याः । Ku. R. V. (and Vishnu XXIII. 53). — Gr. inserts the following after 141, दन्तवद्धन्तलग्नेषु जिक्त्वास्पर्धे तथा शुचिः । परिच्युतेष्ववस्थानाचिगिरचेव तच्छ्-चि: 11 Nd. has a fragment only of this verse. — 145. तु। G. — 146. धर्म M. 1 2 5 8 9 Me. R. Ku. B. W. Nd.; धर्मान् M. 3 4 G. V. — 147. स्वतन्त्र्येण न G. — 148. न भजेत स्वतन्त्रताम् ॥ G. — 149. एवां च G.; एवां तु R. — 150. यहकार्य च G. K. (and a text quoted in Böhtlingk's I. Spr. 6365). — 151. संस्थितं न च G. K. — 152. यज्ञस्त्वासां M. स्वाम्यकारकम् ॥ G. R. K.; स्वाम्यकारग्रम् ॥ V.; स्मामिकारकम् ॥ M. Nd. — 153. ॰काले तु G. — 154. पूजनीयः स्त्रिया साध्व्या Gr. — 155. एथाधर्मो G. नाण्युपोपराम् । G. B. Nd. G. N. K. s. m. (and Vishnu XXV. 15, note), नाष्युपोवितम् । M. K. pr. m. V. (and Vishnu). - K. inserts the following verse (= Vishnu XXV. 16) after 155, पत्यौ जीवति या स्त्री स्यादुपोव्य वतचारिशो। त्रायुष्यं हरते भर्तुर्नरकं चैव गर्च्छात ॥ — 159. कीमारब्रह्मचारिगाम् । G. Gr. K. — 161. पतिलोकाच्य G. N. R. Nd. Ku. K. V.; परलोकाच्च M. — 162. प्रजा स्त्रीणां Gr. — 163. योपसेवते। Gr. निन्द्येह G. सा भवेल्लोके G. Ku. V.; लोके भवति M. R. Nd. K. — 164. चार्जोति M. 1 2 8 M. 4 pr. m. Nd. G. R. (and Manu IX. 30); प्राप्नोति M.<sup>5,9</sup> M.<sup>4</sup> s. m. V. — 165. मनोवाक्कायसंयता । G. भर्तृजोकम् G. R.; पतिलोकम् N.; भर्तृलोकान् Ku. Nd. K. V. (and Manu IX. 29). — 165, 166 om. M. These two S'lokas (as well as 164) are indeed superfluous. See IX. 29. 30. — 169. हापयन् । G. एहेषु ब्राह्मणो वनम् ॥ Gr.

## CHAPTER VI.

3. वने K.— 4. समानीय Nd. गृह्यं चाथ Gr. निःक्रम्य M. Nd.; निःस्त्य G. Ku. R. V. K.— 6. चीरं च K. वा मार्गं वा वार्चमेव वा । G., but Go. like the rest. प्रमुखोमनखांस्तथा ॥ M.1 2 5 8 9 G. (and Vishnu XCIV. 9); व्नखानि च ॥ M.4 Ku. K. Nd. R. V.— 7. भद्यः or भद्य M. G. Nd.; भेद्यं W. व्यातम् ॥ M.4— 8. स्वाध्यायशीलो नित्यं स्थाद्यान्तो मेवः समाहितः । त्यक्तद्वन्द्वो र्जनगं दाता G.— 10. दर्शेंद्व्याः M. नद्यवेद्यं तथा दर्शेंपोर्णमासानि चाहरेत् । G. तुरायणं च क्रमशो M. N. Nd. R.; उत्तरायणं च क्रमशो G. Ku. V.; उत्तरायणं क्रमशो K.; नारायणं च क्रमशो Gr. दिव्यायनमेव च ॥ G.— 12. देवताभ्यञ्च

M. 1 2 5 8 9 G. Nd. R.; देवताभ्यस्तु К. V. M. 4 — 14. нधुमांसानि М. G. R. Nd. K.; मधु मांसं च V. श्लेष्मातक M. 4 Nd. K. R. H. L.; श्लेष्मान्तक M. 1 2 5 8 9 G. B. C. 1 2 — 16. उच्छिष्टमिष G. पुष्पाणि च फलानि च ॥ M. G. Gr. Nd.; मूलानि च फलानि च ॥ Ku. R. K. V. (and Vasishtha IX. 4). — 17. दन्तोलुखिलकस्तथा। M. G. B. K.; दन्तोलुखिलको र्रीप वा। V. Nd. — 19. वार्च M. Nd.; चार्च G. R. K. V. — 23. °काश्रकः । M.; काश्रगः Nd. — 24. तर्पयन् । M. 1 2 3 8 9 W. — 25. श्रानींश्चात्मिन M. G. B. R. H. L.; श्रानीं-स्त्वात्मनि W.; श्रग्नीनात्मनि Nd. C.12 — 27. भेद्यमाचरेत् । B. Nd. Gr. — 29. त्रात्मसंसिद्धये Me. M. <sup>2 4 5</sup> Ku. R. V.; त्रात्मसंगुद्धये M. <sup>1 9</sup> G. Nd. W. K. — 30. सिद्धये ॥ Gr. — 33. त्यत्तसङ्गः G. — 35. नियोजयेत् । G. — 37. वे-दम् M. 2 4 5 तथा प्रजाम् । M. 2 4 5; तथा प्रजाः । M. 9; तथात्मजान् । Nd.; तथा सुतम् । G.; तथा सुतान् । B. Ku. V. — 39a om. K. — 42. सिद्धार्थः समहा-यवान । G. — 43. उसंकस्को or उग्रंकसुको or उग्रंकुगुको Ku. K. s. m. V. Me. v. l. M.; उग्रंकमुको R.; उसंकृतको G.; उसांचियको N. Nd. K. pr. m. Me. (?) Ku. v. l. — 45. निर्वेश M. N. v. l. Nd. K. B.; निर्देश G. K. pr. m. V. Ku.; निदेशं N. R. W. (and Mahâbhâr. XII. 245, 8929). — K. inserts the following after 45, ग्रैक्मान्हैर्मान्तकान्यासानष्टी भिचात्रिदां ग्रसेत्। दयार्थं सर्वभूतानां वर्षास्वेकत्र संवसेत् ॥ नासूर्ये हि वजेन्मार्गे नादृष्टां भूमिमाक्रमेत् । परिपूर्ताभिर-दिभस्त कार्यं कुर्वित नित्यग्रः ॥ — K. inserts the following after 48, सत्यां वाचमिहंसां च वदेदनपकारिग्णीम् । कल्कापेतामपरुषामनश्रंसाममेथुनाम् ॥ — 49. निराग्रय: । K. — 51. भिन्नुकैश्चान्येर् K. उपसंविश्येत् ॥ G. K. pr. m. — 52. कुटुम्बवान् । Gr. — 53. स्युरव्रणानि K. — 55. प्रसञ्चेत M. B. K. — 57. न रागी न विषादी G. लाभश्चैनं न र्हण्येत्। M. R. (and Mahâbhâr. XII. 279, 9976); लाभे चैव न हर्पयेत् । G. Nd. Ku. K. V. (and Vasishtha X. 22). — 58. श्रिभपूजितलाभातु भिद्धां यत्नेन वर्जयेत्। G. °लाभैश्च M.9 G. K. V.; °ला-भेस्तु M. 1 2 4 5 Nd. — 61. निरये पतनं चैव G. K. — 62. संप्रयोगं तथाप्रियै: । Nd. — 63. वास्मात् M. — 64, 65 om. Nd. — 65. चैवोपपत्तिम् M. 1 2 5 9 G. M.4 pr. m. K. pr. m.; च सस्पतितम् R. Ku. V. K. s. m. M.4 s. m. — 66. भूषितो र्राप M. G. N. B. K.; दूषितो र्राप Ku. R. Nd. V. वसन्। M. 128 G. R. Ku. Nd. B. W. Be.; रत: 1 M. 3 4 5 V. — 68. पीह for नैव G. — Gr. inserts the following after 69, ग्रीमहिमन्तिकान्मासानष्टी प्राणेन पर्यदेत्। दयार्थ सर्वभूतानां वर्षादेकत्र संवसेत् ॥ See above, note on 45. — 75. तत्यरम् ॥ N. Nd. — 76. स्नायुबद्धं K. दुर्गन्धं K. Nd. — 79. विमुश्य M. — 81. सर्वहुन्हेंविं M.

83. श्राध्यात्मिकं C. 2 G. N. Nd. Me. Rå. K.; श्रध्यात्मिकं M. R. C. 1 H. L. — 88. प्राज्ञं for विष्रं Gr. — 89. वेदय्तिः M. G. N. K. Nd. W. B.; वेदस्मृतिः R. V. — 91. दशक्विशाको G. — 92. ह्येर् for धीर् N. Nd. दशकं K. — 93. दशक्विशाको धर्मे M. 45 R. (and VI. 91, 94); दशक्विशाकं धर्मे M. 1 28 9 G. Nd.; दश क्विशानि धर्मस्य Ku. V.; दश चिह्यानि धर्मस्य K. — 94. वेदान्तान् M. विधिवतसेव्य M. 4 — 95. वेदमभ्यस्य G. N. Nd. R. K. Me. v. 1.; वेदमभ्यस्य M. Ku. V. — Gr. inserts the following after 95, संन्यस्य सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत् । वेदसंन्यासनाच्छूदस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत् ॥ — 97. राजधमान् M. 8 9; राज्ञां धर्मान् M. 4 5 R.; राज्ञां धर्मे M. 2 G. Ku. K. V.; राज्ञो धर्मो Nd. See VII, 1.

## CHAPTER VII.

2. धर्मस्यास्य for सर्वस्यास्य K. pr. m. — 7. स चेन्द्रः स्वप्रभावतः ॥ M.8 — 10. कार्यं चावेच्य M. R.; सो उवेच्य G. Ku. Nd. V. — 11. मृत्यः संवसित R. — 13. ग्रनिष्टं वा॰ K. — 14. तदर्थं M. G.; तस्यार्थे R. Ku. Nd. K. V. — 15. चलन्ति ते ॥ M. — 16. धर्मतः । G. — 19. स धतः M. 4 s. m. Me. G. Ku. K. R. V.; स्थत: M.4 M.5 pr. m. Nd.; संवृत्त: M.9 — 20. जले मतस्या-निवाहिंस्युर् Ku. v. l. — 23. देवदानवरत्तांसि गन्धर्वा G. — 27. कामान्धो for कामात्मा М. निपात्यते ॥ К. — 28. विचलितो М. 4 — 31. दगडः प्रग्रित् ग्रकः M. R.; दगडः प्रणेतं श्रक्यस्त Nd.; प्रणेतं श्रक्यते दगडः G. K. V. — 32. न्यायवृत्तिः M. Me. G. Nd.; न्यायवृत्तः Me. v. l. R. K. V. — 33. ग्रिलोञ्छादिष Nd. — 35. स्वे स्वे धर्म निविद्धानां M. 189 M. 4 s. m. G. Nd. R. K. V.; स्वेषु धर्मेषु निष्ठानां M.45. — 36. तद्वो उहं संप्रवच्यामि G. — 40. सपरिग्रहा: । M. वनस्याभ्वेव M. R. Nd. K.; वनस्या ऋषि G. Ku. V. — 41. वेनो M. G. R. Nd. B. K.; वेग्रो Ku. W. V. स्दा: पैजवनश्चैव M. G. N. B. K. B. W.; सुदासो यवनभ्रचेव V. — 43. तद्विदः । K. — 44. जितेन्द्रियस्तु M.; जितेन्द्रियभ्च Nd. — 45. क्रोधर्जानि तु । M. — 47. मृगयाची । M. 4 C. 2 — 48. वाग्दराङ्जनपारूप्यं G. — 49. तज्जी द्येतावुभी गुणी ॥ B. K.; तज्जी द्येती गुणावुभी ॥ Nd. — 51. तथा ॥ K. — 52. त्रात्मवान् ॥ M. 8 9 G. Ku. R. V.; त्रात्मनः ॥ M. 4 5 Nd. K. — 54. चार्स्टो M. 1 3 8 G. R. K. V.; वास्टो M. 2 4 5 9 Nd. W. B. क्वींत च for प्रकुर्वात M.8 परीचकान् ॥ Nd. — 55. किमु M. G. N. Nd. R. K. B. W. H. L.; किंतु C.12. — 57. ॰ द्धितमात्मने ॥ G. — 59. समारभेत् ॥ M.389 G. R. V.; समाचरेत् ॥ M.1 2 4 5 K. W. — 60. कुलोद्गतान् । N. v. l. for ग्रवस्थितान् ।

— 61. निवर्तेतास्य M. — 65. तु दूते M. K. R. Nd.; च दूते G. V. — 66. दूत एव च M.8 9 भिनत्त्येव तु M.5 R. K. भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ M. K.; भिद्यते येन मानवः ॥ Nd.; भिद्यन्ते येन बान्धवाः ॥ G. Ku.; भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ R. V. — 68. यत्नेन for तत्त्वेन G. — 69. श्रनाकुलम् । G. देशमाविशेत् ॥ R. — 70. धन्वद्र्में M. 1 2 3 5 9 G. R. N. Nd. Ku. K. C. 2 (and Vishnu); धन्द्री M. 4 C. 1 H. L. (and Mahâbhâr. XII. 86, 3232). वाद्यमेव च। G. च समा-त्रित्य K. समात्रित्यावसेत् K. — 71. सर्वेण तु प्रकारेण . . . प्रश्नस्यते ॥ G. — 74. तस्माद्ध्में विशिष्यते ॥ B. K. Nd. W.; तस्माद्ध्में विधीयते ॥ G. Ku. V.; तस्माद्धर्गाणि कारयेत्।। M. — 76. सर्वर्तुगं Me. v. l. Nd. — 78. चर्त्विजः। M. G. R. K.; चित्वजम् । Ku. V. 78 text om. Nd. तस्य for ते उस्य M. 8 G. — 82. विधीयते ॥ M. 4 5 G. Ku. R. Nd. K.; °िमधीयते ॥ M. 8 9 V. — 83. ब्राह्मणे ह्यचयो M.4; ब्राह्मग्रेध्वचलो Nd. — 84. स्कन्दित M.589; स्कन्दते all the rest (and Vasishtha XXX. 7). च्यवते M.4 5 N.; व्ययते M.9 G. R. Nd. K. V. (and Vasishtha). — 85. सहस्रग्णमाचार्ये G. N. K. Ku. v. l.; सहस्रं श्रोत्रिये दानं Nd.; प्राधीते शतसहस्रं Ku. R. V.; श्राचार्ये शतसाहस्रं M. (सहस्रा्गं प्राधीते Vishnu XCIII. 3). — 85a is found in M. R. only. — 88. प्रजानां परिपाल-नम्। G. — 91. न पुटाञ्जलिम्। G. मुक्तकेशमासीनं G. B. — 92. भग्नं for नानं Me. v. l. — 95. च ॥ M. G.; तू ॥ R. Nd. K. V. — 97. राज्ञे च G.; राज्ञस्त M. — 99. रचेच्च यत्नतः । M. R.; रचेत्प्रयत्नतः । Ku. V.; रचेत यत्नतः । G.; रचेदपेचया। Nd. (and Hitopadesa, quoted in Böhtlingk's I. Spr. 630). — 101. पात्रेषु निद्धिपेत् ॥ M.459 G. K. Nd.; पात्रे निवेदयेत् ॥ K.; दानेन निद्धिपेत् ॥ M. 8 V. — 102. संवृतसंचारो Nd. K.; संवृतसंधार्यी G. — 104. नित्यं सुसंवृतः ॥ G. N. R. Nd. K.; नित्यं स्वसंवृतः ॥ V.; नित्यमतन्द्रितः ॥ M. — 105. परस्य च। M. Nd. — 106. Thus M. G. Nd., only M. reads पराक्रमेत सिंहवत्।। Ku. R. V. (and Mahâbhâr. XII. 140, 5271 foll.) invert the respective position of the second and fourth Pâdas. — 107. वर्शे M.4 (corrected into वशं) M.5 K. — 108. न तिष्ठन्ते सामाद्यैः M.9. — 110. तथा रद्धनिह राष्ट्रांश्च हन्याच्य G. — 111. ॰पेदाया । G. — 116. विंग्रतीशिनम् ॥ C. 1 2 H. — 119. कुलानि तु। M. Nd. — 120. प्रतिपन्नानि चैव हि। M. — 122. सम्यग्रपतया चरै: 11 M.4. — 126. भक्तकम् । G. Nd. धान्यद्रोगुश्च M. G. R. Ku. Nd. K.; धान्यदोणस्त् V. — M. inverts 120 and 128 in position. — 130. वा ॥ M.8 9 M. 4 s. m. R. Nd. Ku, V.; च ॥ M. 4 5 G. K. — 131. गन्धासवरसानां M. 8. — 132. चर्मणां वैग्रवस्य च। G. — 133. न च गच्छेद्विषादं च ग्रोत्रिपो G. — 134.

तस्य सीदित तद्राष्ट्रं दुर्भिचट्याधिपीडितम् ॥ G. — 135. च कल्पयेत् । G. संर-चेत्सर्वतस्त्वेनं M.; भयेभ्यश्च तथा रत्नेत् G. — 138. चाल्पोपजीविनः । M.8. — 140. न तीवणो न मृद्भव स्यात्कार्य G. धर्मतः ॥ Gr. — 141. श्रान्तं for प्राज्ञं M.4 5 कुलोदभवम्। M. G. Nd. K.; कुलोद्गतम्। R. V. — 143. मृतः स न स M.; मतः स न च K.; मतः स स न Nd.; मतः स न तु R. V.; मतस्त् न G. — 145. हुताग्निब्राह्मणानच्यं M. G.; हुताग्निब्राह्मणांश्चार्च्य B. V.; हुत्वाग्निं ब्राह्मणां-श्वार्च R. Nd.; हुत्वाग्नीन्त्राह्मणांश्वार्च K. W. प्रविशेत for प्रविशेत्स M.4. — 146. तत्र स्थिताः M.4 Nd. — 147. ॰मुपारुद्ध M.5 8 9 रहोगतम् । R. — 149. तैर्यग्योनान् K. वयोऽतिगान् M. G. C.1 H. L.; वयोऽधिकान् R. K. Nd.; वयोगतान्। 0.2 — 154. मगडलस्य तु ॥ 0. — Nd. Gr. insert the following after 154, वने वनचराः कार्या ग्रामे ग्रामिणिकादयः ॥ परप्रवृत्तिज्ञानार्थं श्रीघ्राश्चारपरंपराः ॥ परस्य वैते बोद्धव्यास्तादृशैरेव तादृशाः । चारसंचारिणः संस्था ग्रुढाश्च ग्रुढसंज्ञिताः ॥ Me. quotes these two verses in his gloss on 154. — 155. विशेषत: แ M. — Nd. Gr. insert the following after 158, विकार अध्वन्यनानात (?) उदा-सीनो बलान्वितः । विजिगीपुमगडलार्थी यस्मिञ्ज्ञेयः स मध्यमः ॥ — 159. वा ॥ G. — 160. षड्गुर्गाधिचन्तयेत् M. Nd. K. V.; षाड्ग्रयं चिन्तयेत् G. R. — 161. संधाय च विग्रह्म च। M. 4 5 9 G. Nd. Ku.; संधि विग्रहमेव च। R. M. 8 K. V. — 162. संधिं च K. Nd. द्वैधं संग्रयमेव च ॥ M. G. Nd. K. B. W.; द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ B. V. — 164. च । M. Nd. K. मित्रेण चैवीपऋते G. Me. v. l. — 167. कार्यस्य सिद्धये । M.4. — 170. प्रहृष्टा M. G. R. N. Nd. Ku. K.; प्रकाष्टा ॥ V. तदात्मानं R. K. M. मन्येत विप्रहम् ॥ M. G. — 171. स्वकं बलम् । G. B. — 172. सान्त्वयन्नरिम् ॥ M.8 9 Me. R. Nd.; सान्त्वयन्नरीन् ॥ M. 4 5 Ku. V.; सान्त्वयित्रपून् ॥ K. — 173. सर्वदा for सर्वथा G. — 174. गम-नाय समी K. — 175. प्रऋतीनां तु ... बलस्य तु । G. उपसेवेत सततं M.4 5. — 176. स युद्धम् G. K.; सुयुद्धम् M. Ku. R. Nd. V. निर्वितर्क: M.4 R. Nd; निर्वि-कल्पः G.; निर्विप्रङ्कः M.<sup>5 8 9</sup> V. — 180. तथा प्रयत्नमातिष्ठेदेष R. — 182. फाल्ग्नं वापि M. Nd. K. — 183. च कालेपु . . . रिपी ॥ G. — 185. सांपरायि-कमार्गेण M. 8 ेपुरं प्रति ॥ M. — 186, तिच्चकष्टतरी रिपू ॥ G. — 187. तं मार्ग C.1 H. L. — 188. श्राशङ्केत भयं यस्मात् M.; यतो हि भयमाशङ्केत् Nd. — 189. श्राश्रङ्केत यतो नीतिं M. — 192. चर्मायुधिस्तथा । K. — 193. कीरुचेत्रांश्रच M.1 2 5 8 9 G. Nd. R. W. B. K.; कुरुत्तेत्रांश्च M.4 V. पञ्चालान् M.4 8 9 V. — 194. तांश्च सर्वान्यरीचयेत्। В.; सर्गं तांश्च परीचयेत्। М. — 196. वित्रा-सर्वेद्वलम् ॥ G. — 198. साम्रा भेदेन दण्डेन M.8 G. वियुक्तं प्रयतेतारिं विजेतुं सहसा न तम् ॥ M.8. — 200. पूर्वोक्तानां परिद्यये । M. G. Nd. R. K. W. B.; पूर्वोक्तानामसंभवे । V. संयत्तो G. R. Nd. K. C.2; संयुक्तो M.; संपद्मो C.1 H. L. — 202. सर्वेषां च G.; सर्वेण तु M.8 समधिकियाम् ॥ Nd. — 203. धर्माद्मियो-जयेत् । Nd. — 204. कालयुक्तं M.8. — 206—210 om. M. — 206. भूमिं च G. — 211. कारुग्यवेदिता R. — 212. श्रवधारयन् ॥ G. — 213. श्रापदर्थे M. श्रात्मानं सततं M.1 3 5 8 9 R. V. (and Mahâbhâr. I. 158, 6169); श्रात्मानं सर्वतो M.9 K.; श्रात्मानं सर्वदा G.; श्रात्मानं तु तथा Nd. — 215. साध्येत्कायं-मात्मनः ॥ Me. v. l. — 218. विषद्येरुदकेश्चािष M. Nd. नेजयेत् । M. G. N. Nd.; शोधयेत् । R.; योजयेत् । Ku. K. V. प्रयतो for नियतो G. — 219. स्ति-यश्चेव M. वेषाभरणसंयुक्ताः संस्युशेयुः समाहिताः ॥ M. — 220. यानश्रव्यासनाग्यने । G. Ku. Nd. V.; यानश्रव्यासनादिषु । M.; यानश्रव्यासनोषु च । R. Gr. — 224. भोजनार्थे तु B. K. W. स्तीभिरन्तः पुरं R. K. W. — 225. उक्तिष्ठेद्विगतक्रमः ॥ M. Nd. — 226. सतद्वृतं समातिष्ठेद् Nd. सर्वमेवेतद् Nd.; सर्वमेवेदं M.

#### CHAPTER VIII.

1-14 om. M. 4 5 - 6. दगडवाचके । M. G.; दगडवाचिके । N. Ku. Nd. K. R. V. — 7. श्राह्मय एव च। N. Ku. K. V.; श्राह्मयमेव च। M. G.; श्रा-ह्यानमेव च। R. Nd. — 8 om. Nd. वदतां नृगाम। G. — 10. सभामेवीपवि-भ्यारयाम् G. — 11. च प्रकतो M. G. N. R. Nd.; चाधिकतो Ku. Me. v. l. V. — 13. सभा वा न प्रवेष्ट्या M. G. N. R. Nd. (and Nârada I. 3, 10, note); सभां वा न प्रवेष्टव्यं Ku. V. — 14. तु । for च । G. प्रेत्यमाणानां V.; प्रेत्तमा-णानां all the rest (and Nârada I. 3, 8). — 15. मा वो Nd. — 16. त्वलम्। M. G.; ह्यलम् । Ku. K. V. (and Mahâbhâr. XII. 90, 3377); लयम् । Nd. — 22. तत्सर्वे Nd. — 23. श्राचरेत् ॥ G. — 25. मुख॰ for स्वर॰ G. — 26. ज्ञायते for एस्ते G. (and Böhtlingk's I. Spr. 848, note). — 27. यावहातीत॰ M. G. N. R.; यावच्चातीत Ku. Nd. V. — 28. वन्ध्यापुत्रासु G. — 29. हर्युबान्धवा धनम् । K. — 31. नियोज्यो K. संवेद्य Nd. — 32. श्रवेदयन्प्रण्यस्य Nd. K. दे-ग्रकालो R. K. वर्णस्पप्रमाएं G. — 33 is placed after 34 by M. — 35. ममे-दिमिति K. हेत्ना। for मानवः। Nd. Gr. — 36. संख्यया॰ M. 4 5 Nd.; संख्या-या॰ M. 8 9 G. Ku. R. K. V. — 37. धनम्। for निधिम्। M. 1 3 5 8 9 — 38. कोषे विनिद्धिपेत् ॥ K. Nd. — 39. निधीनां तु G. Nd. K. V.; निधीनां हि M. R. Nd. 2 — 40. चौराहृतं. M. 4 K. Me. v. l. — 41. जातिधमीठजानपदान G. ग्रा-

श्वतान् । Nd. परिपालयेत् ॥ B.; प्रतिपालयेत् ॥ W. — 42. लोके अस्मिन्स्वे स्व धर्मे व्यवस्थिताः ॥ Nd. — 43. नान्यस्य कस्यचित् । G. ग्रमेतार्थं M. G.; ग्रमेदर्थ Ku. R. Nd. V. — 45. साद्यिणम् । M. G.; साद्यिण: । Nd. R. K. V. कालं च रूपं च M. G. N. R. Nd. Ku. K.; रूपं च कालं च V. — 46. अनुरूपं for अवि-रुद्धं G. — 47. नोदित: । G. — 49. वा । R. Nd. वलेन वा ॥ G. — 51. श्रर्ये विवदमानं तु G.; श्रर्धे न धारवामीति K. कारगेन M.1 3 5 8 9 Me. N. Nd.; कररोन M. 4 G. Ku. K. V. — 52. देशं M. G. N. Nd.; देश्यं Ku. K. R. श्रीभ-युक्तो दिशेक्टिशं Me. v. l. करणं वा समुद्धिशेत् ॥ G.; कारणं वा समुद्धिशेत् ॥ M. 1 3 8 9 N. Nd.; करणं च स्वमुद्धिशेत् ॥ M. 4 5 करणं चान्यदृद्धिशेत् ॥ R. K.; कारणं वान्यद्दियोत् ॥ Ku. V. — 53. ऋदेशं M. G. N. Ku. Nd. K.; ऋदेश्यं R. V. ॰पहूर्वीति च। G. — 54. यस्त्वपधावित। Nd. M.4 Ku. V.; यस्त्ववधा-वित । M. 1 5 8 9 G. Ka. R. — 55. देशे संभाषितेन च । G. नेचेद्यश्चापि G. — 57. ज्ञातारः सन्ति मेत्युक्ता M. 4 5 Me. G. N. Ku. v. l. R. v. l. K.; सादिगाः मन्ति मेत्युत्का Ku. R.V.W.; मन्ति ज्ञातार इत्युत्का M. 1 3 8 9 Nd. (and Nårada I. 1, 61); ज्ञातारः सन्ति चेत्युत्तवा B. धर्मस्थो हेतुनानेन Nd. तिमिति M. G. K.; त-मिप R. Nd. V. - 58-136 om. M. 1 3; 59-61 om. M. 4 - 59. यावन ब्रवी-तार्थं M.8 धनम् ॥ K. — 63. साद्येषु साद्यिषः । Nd. विषरीते K. — 65. ग्र-हस्यो न च सङ्गविवर्जितः ॥ G. — 69. श्ररीरस्यापि चात्यये ॥ M. 5 8 G. K. V.; ग्ररीरस्येव चात्यपे ॥ M.4 R. Nd. M.9 omits this S'loka. — 70. भतकेन च ॥ M.5 8 9 Nd. — 71. तु M. G. Nd. K.; च B. V. — 72. साहसेषु तु M. G. K.; साहसेषु च R. Nd. V. (and Nârada II. 1, 189). — 75. ॰मवैति (मेवैति) M. G. K. Nd.; मम्येति R. V. — 76. वीचेत K. — 77. एको उनुब्धस्त साची M.4 5 N. Ku. R. V. Me. (and Yâjñavalkya II. 72, etc.); एको लुब्सस्त्रसाची M.8 9 G. Ku. v. l. R. v. l. Nd.; एको जप्यलुब्धः साद्वी K. च स्त्रियः। Nd. — 79. माचिगाः सर्वान् M.8 — 80. वेत्य N. K. H. W. C.1 2 यत्र माचिता । Nd. — 81. लोकान्प्राप्नीत्यनिन्दितान् । Me. M. 4 5; लोकान्प्राप्नीत्यनुत्तमान् । M. 8 9 G.; लोकानाप्नोति पुष्कलान् । Ku. R. Nd. K. V. इह चाप्युत्तमां G. — Gr. inserts the following after 82, ब्राह्मणो वा मनुष्याणां चादित्यस्तेजसामिव। शिरो वा सर्वगावाणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥ नास्ति सत्यात्परो धर्मी नानृतात्पातकं परम्। स्थितिश्च लोकधर्मश्च तस्मात्सत्यं विशिष्यते ॥ सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नोरिव ॥ — 82. साच्ये वदेदृतम् ॥ M. G. R. Nd. Ku.; साच्यं वदेदृतम् ॥ K. V. — 83. सर्वधर्मेषु साविभि: ॥ M. 45 — 85. स्वश्चेवा G. R. Nd. K. s. m. (and Böhtlingk's I. Spr. 4717, note); स्वयं चा॰ M.8 9; स्वस्येवा॰ M.4 5 Ku. V.

К. pr. m. — 88. श्रूदमेभिस्तु पातकैः ॥ Ме. М. 89 G. Nd.; श्रूदमेतेस्तु पातकैः ॥ N.; गूदं सर्वेस्त पातकैः ॥ R. M. 4 5 V. (and 113). — 89. ब्रह्मघानां 🖰 ेचातिनः । Ku. R. V. — 90. प्रायं (प्राय Nd. 2) भद्रं च यह जतम् । Nd.; प्रायं भद्रं त्वया छ-तम्। R. M.; पुगर्य भद्र त्वया ऋतम्। G. Râ. Kn. V. See 97. — 91. यस्त्वं M. Nd.; सत्त्वं Nd. 2 — 92. ਕੜਾ ।। M. 4 5 9 G.; गम: ।। M. 8 R. Nd. K. V. — 93. कपाली च for कपालेन M.45 (and Vasishtha XVI. 33). शत्रह M. G. Râ. Nd. (and Nârada II. 1, 101); श्रव्यक्तं Ku. R. V. K. (श्रन्तुक्तं Vas.) — 94. नरकं पतेत्। M. Go. R. Nd. K.; नरकं वजेत्। Ku. V.; नरके वसेत । G. — 95. कारटके: स नर: सह। M. 8 R. G. Nd. — Nd. places 100 immediately after 98, and inserts the following verse after 100, न तु तुष्यन्ति यस्येव पुरुषस्य दुरात्मनः । तस्य पुत्रांश्च गृह्णन्ति सप्त सप्त परावरान् ॥ Next comes 99, and then the following, प्रमुवत्वीर उत्तयोर्पच्चान्यत्यम्भवम्। गोवद्वस्त्रहिरण्येषु धा-न्यपुष्पफलेषु च ॥ श्रश्ववत्सर्वयानेषु खरोष्ट्राश्वतरादिषु ॥ — 101. एतान्सर्वानवे-द्येव दोषान् ...सत्यमेवाञ्जसा वद ॥ Nd. — 102. वाशिजकांस्तथा M. G. N. K. R. (and Baudhâyana I, 10, 24); वाणिजिकांस्तया V. 102 a om. Nd. — 103. ते ॥ for ताम ॥ G. — Nd. transposes 103 and 104 in position. — 104. उक्तर्ते चेद्वधो भवेत्। . . . तच्चि तत्न विशिष्यते ॥ Nd. — 105. वाग्दैवत्येस्तु M. यजेयुस्ते G. — 106. कूष्मागडैर्जुहुयान्मन्त्रिर्धतम् ... उदुत्तमेति वास्त्रया G. — 107. गतो नर: । Nd. सर्वभ्रः ॥ K.; सर्वदा ॥ M. 8 — 108. उक्तसाद्यस्य G. — 109. न विन्दंस् for ग्रविन्दंस् C.2 — 110. चक्रे for ग्रेपे G. पैयवने V. — 111. कुर्यादल्पे M. Nd. — 112. गवां भक्ते तथेन्थने । G. Nd. ब्राह्मग्रस्य विपत्ती च G. — 114. वैनं M. G. R.; चैनं Nd. V. K.; चैव M. वाप्येवं for वाप्येनं G. — 116. लोमापि G. जगतः स्प्राः ॥ Me. Go. N. R. Ku.; जगतः स्प्राः ॥ M. Nd. V.; जगतां पतिः ॥ K.; ग्रपथः कतः ॥ G. — 117. यस्मिन्यस्मिन्कते कार्ये Nd. कूट-साद्यं G. Nd. ऋतं वा॰ R. — 119. तेषां दग्डविशेषांश्च M. — 120. दग्डस्त् Nd.2; दगडस्स Nd.1; दगद्धश्च R. — 122. क्रुटसाच्चे M.9 G. Nd. ॰निधनाय च ॥ Nd. — 123. क्रटसाइयं M.8 9 Nd. G. ब्राह्मग्रांस्त Nd. — 124. तानि for यानि Nd. Gr. — 126. ऋषराधं परिज्ञाय Nd. Gr. (and Narada, App. 38). सारासारी तथालोक्य Nd. विज्ञाय दण्डं R. Me. v. l. — 127. श्रदण्डादण्डनं लोके N ' ऋस्वर्ग्य स्थात् M. — 129. च for तु G. — 130. तदेव for तदेषु G. — 132 om. certain MSS. referred to by Me. — 133. त्रसरेपवष्टकं जेयो Nd. — 134. त्रियवस्त्वेव or °श्चेव or °वं चैव क्रायानम् । or क्रायानः । M. G. K.; वियवं त्वेकक्रपण्लम । Ku. Nd. R. V. पञ्चक्रपण्लिका M. G.; पञ्चक्रपण्लको

R. K. V.; पञ्चक्रवणलो Nd. — 135. रूप्यमापक: ॥ M. G. Ku. R. Nd. B. W.; रीप्यमाषक: ॥ K. V. See Vishnu IV. 11. — 137. चतुःसुवर्णको G. Nd. (and Vishņu IV. 10); चतुःसुवर्णिको M.; चतुःसीवर्णिको R. K. V. — 138. त्वेक-मुत्तमम् ॥ Nd. — 139. त द्विग्णं M. G. Nd.; तद्दिग्णं Ku. K. R. V. — N. pronounces 139 to be spurious; not without reason. — 141. ਕਾ ਕੁਕੰੀਨ Nd. Gr. — 142. मतम् । K. — 143. न चैवार्धा M.8 9 — 144. तोषयेदेनम् G.; नाश्ययेच्चैनम् K. — 148. तद्धनम् M. G. Nd. Gr. Be. (and Nârada II. 1, 80); तद्द्रव्यम् Ku. R. V. — 149. निचेपोपनिधि M. G.; निचेपोपनिधी Ku. R. Nd. (and Nârada ibid. 81); निद्येपोपनिधि: V. K. (and Vasishtha XVI. 18). श्रो-त्रियद्रव्यं M. G. K. (and Vasishtha, Nârada); ग्रोतियस्वं च Ku. V.; ब्राह्मगस्वं च Nd. नोपभोगेन जीर्यते ॥ M. G. R. (and Narada v. l.); न भोगेन प्रणश्यति ॥ N. Ku. Nd. V. (and Nârada). — 151. सदे Ku. N. R. V.; भदे M. G. Nd. (and Gautama XII. 36). — 153. विनिर्हरेत्। M. G. N. K.; पुनर्हरेत्। Ku. R. Nd. V. न वा । M. — 154. कारणं M. Nd.; करणं G. Ku. N. K. V. See 51, 52. — 158. यतेत M. G. Ku. K.; प्रयक्केत् R. Nd. V. — 159. विशिष्टं च Nd. (and Vasishtha XVI. 31). — 162. ग्रलिवत: । Nd. — 164. भाषा न सत्या भवति G. — 165. वाष्प्रपिधं Me. Ku. N. Nd. K. V.; चाष्प्रपिधं M. G. W. B. — 166. क्ट्रम्बे च M. G. K.; क्ट्रम्बार्थ Ku. R. Nd. V. — 167. समा-चरेत् । Gr. वा व्यवहारं समाचरन् । . . . तमायान्तं विलम्बयेत् ॥ G. विचार-येत् ॥ Nd. — 168. यदिप लेखितम् । M. निवर्त्यान् for श्रकतान् M. — 169. क्रिश्यन्ते . . . विप्रश्चाद्धो G. — 172. वर्णसंसर्गाद् Me. G. Ku. Nd. R. v. l. N. B. V. K.; धर्मसंसर्गाद् M. W. R. — 174. कुर्यान्मोहान् M. G. R. K.; मोहात्कुर्यान् Nd. V. वश्यं for वशे G. — 175. च संयम्य G. K. — 176. स राज्ञर्णचतुर्भागं G.; स राज्ञा तु चतुर्भागं K. R. — 177. जातिस्तु R. C. H. L. ज्झ्हेयांत्रच G. — 178. विवदमानयोः । for विवदतां नृशाम् । G. Nd. B. — Arrangement of the following verses in G.: 181, 183, 184, 182, 183-199; in N.: 181, 183, 182, 184, 185—199; in Nd.: 180, 195, 188b, 185, 186, 189, 194, 187, 188a, 181—184, 196, 190—193, 197, 198, new verse (the same in N. Gr.): ग्रनेन विधिना शिष्यः कुर्वनस्वामिविक्रयम् । श्रज्ञानाज्ज्ञानपूर्वे तु चौरवद्धगडमर्हिता । 199, — 180. यथा दानं G. Nd. — 182. सत्यस्य for संन्यस्य Nd. तेषु तत्त्वतः ॥ G. — 183. प्रतिदद्यातु Gr. Nd. — 184. उभी निगृद्ध दाप्यः स्पादिति G. Ku. R. V.; मंनिएह्योभयं दाप्य इति M. N. B.; उपसंग्रह्म दाप्य: स्यादिति K. Nd. — 186. ॰ भियोक्तव्यो M. R. Nd. (and Nârada II. 2, 10); नियोक्तव्यो G. Ku. K. V.

— 188. नित्तेपेव्येष G. Me. K. Ku. C.2; नित्तेपेव्येषु R. Nd. C.1; नित्तेपेव्येष M. R.3 — 191. निचेपं यो G. तथानिचिप्य M. ेच्छिप्यो M. Nd. — 192. हतारं चाप्यपनिधेर् Nd. — 193. उपधामिस्त M. G. R. Nd. K.; उपधामिश्च V. यित्कंचित् G. — 198. श्रवहार्यः स तु भवेत् Nd.; श्रवहार्यो भवेच्चैष M. G. R.; ग्रवहार्यो भवेळीव V. K. — 199. क्रयो विक्रय एव R. Nd. व्यवहार दति स्थि-ति: ॥ G. — 200. यत्र दृश्येत M. G. Nd.; दृश्यते यत्र R. K. V. — 201. गृही-त्वा कुलसंनिधो । G. क्रमेण स G. M.8 — 202. मूल्यम् Nd. ॰शोधितम् । M. G. Nd. K.; ॰शोधित: । R. V. नमते च तत् ॥ Nd. — 203. संसुद्ध॰ C.1 2 H. and the Commentaries, except N.; संस्टं M. G. N. Nd. R. K. L. सावदां M. G. N. R. K. B. W. Gr.; चासारं Ku. Nd. V. — 205. या संसुष्टमेथुना । G. — 207. दिचणासु तु M. K. तु कारयेत् ॥ M. R. — 209. क्रती ॥ Nd. — 210. चतुर्थांग्राञ्च G. N. Nd. V.; चतुर्थांग्रास्त or तुरीयांग्रास्त M. R. K. — 211. क्र-मयोगेश B. — 212. कस्मैचिद्याचमानाय दत्तं धर्माय यद्भवेत् । M. तस्मै देयं न तेन तत् ॥ Nd. — 213. लोभेन मानवः । Nd. निष्क्रतिः ॥ M. R. Nd. K. V.; निष्क्रतिम् ॥ G. — 214. दत्तस्यैवोदिता G. — 215. ऋष्णनानष्टी च देयं चैव G. — 216. मुस्य: K. W. मुद्रीर्घस्यापि M. G. N. R. Nd. K.; स दीर्घस्यापि Ku. V. — 217. सुस्य: K. W. यः स्वकर्म K. श्रल्पेनाप्यस्य G. — 221. एवं M. G. Gr. K.; एतं Ku. R. Nd. C. 2; एतद् C. 1 H. L. — 222. च ।। M. G. Nd. C. 1 H. L.; वा II K. R. C.<sup>2</sup> — 223. न दद्याचाददीत च II Nd. दएझी M. — 225. श्रकन्येति तु G. R. Nd. K. V. M. 8 9 (and Nârada II. 12, 34); श्रकन्येति च M. 45 — 226 om. K. — 228 om. Nd. — 231 is placed after 244 in Nd., and after 236 in M. — 233. न पालस्तत्र किल्बियी । M.; Me. like the rest. - 234. चर्म कर्णी सिक्यवाली Nd. बस्तिस्नायूनि रोचनाम् । M. Nd. (and Nârada, Pref. p. 8); बस्तिं सायुं च रोचनाम् । all the rest. मृतेखङ्कांश्च M. G. Ku. (and Nârada, Pref. p. 8); मतेष्वङ्गानि R. Nd. K. V. — 235. त्वना-पदि । G. — 236. चेदविरुद्धानां M. G. K. pr. m. (and Nârada, Pref. p. 8); चेदवरुद्धानां Me. Go. N. Nd. Ku. R. V. K. s. m. यामुत्यत्य M. G. R.; याम्-त्प्लत्य Ku. K. Nd. — 237. परीगाही ग्रामस्य N. Gr. (and Yâjñavalkya II. 167); परीवारो ग्रामस्य Nd. — 239. नावलोकयेत् । M. G. R. Nd. K. B. W. (and Nârada II. 11, 41); न विलोकयेत् । Ku. V. चावारयेत् M. Nd. — 240 om. K. विपालं वारयेत्पशुम् ॥ Nd.; विपालाद्वारयेत्पशून् ॥ M. — 241. सर्वत्र त्वसितं देयं G. — 245. हेतुषु ॥ M. 45 — 246. सीमावृद्धांस्तु M. R. K.; सीमावृद्धांश्च G. Nd. V. ग्रान्मलीन V. — Arrangement in M.: 247a, 250b, 249a, 247b,

248 (deest 249b, 250a). — 253. विनिश्चाय: ॥ G. K. R. V.; विनिश्चि ॥ Nd. W.; ॰विनिश्चय: 11 M. B. See 262, 266. — 254. ग्रामेयक º M. G. Nd. K. R.; ग्रामीयक Ku. V. तु समद्यं G. Nd. सीमसादिगाः । K विधानतः ॥ G. — 258. ग्राम्याः सीमान्तवासिनः । G.; ग्रामसामान्तवासिनः । Nd.; ग्रामसीमान्तवा-सिनः । M.; ग्रामाः सामान्तवासिनः । Ku. V.; ग्रामाः सीमान्तवासिनः । N. K.; ग्राम्याः सामान्तवासिनः। B. — 259. सीमसाविग्राम्। M. K. Nd.; सीम्रि सा-विग्राम् । G. R. V. इतरानिष युञ्जीत G.; हीनानव्यनुयुञ्जीत K. — 260. वन-गोचरान् ॥ Me. G. N. Nd. K. B. W. Kl.; वनचारिगाः ॥ R. V.; ग्रतगस्तथा ॥ M. — 262. विनिर्णय: ।। G. N. Nd. K. B. W. Ku. R.; विनिश्चय: ।। M. — 267. ระชย์มูล์ G. R. Ku. Nd. K. (and Nârada II. 15, 15); รณย์มูล์ M. 3 V.; सार्धभनं Me. M.45; वर्धभनं M.89 — 270. द्विजाति तु M.89 K. Nd.; द्विजातं तु M. 3 5; द्विजातिं च G.; द्विजातींस्तु M. 4 s. m. Ku. V. (and Nârada ibid. 22). — 271. निर्वयो Me. G. R. Nd. B. (and Vishnu V. 25; Nârada 23); निद्येष्यो H. L.; निःद्येष्यो, निद्येष्यो, or निश्चयो M.; C.12; निश्रेयो K.; निधेयो W. — 276. च दगड: G. चैव मध्यम: ॥ K. — 277. सजाति Nd. वि-निर्णयः ॥ K. W. — 279. हिस्याच्छ्रेयांसमन्त्यजः । Nd. — 281. वकस्टजः । M. G. R. K. W. (and Nârada 26); ॰पऋष्टजः Nd. V. B. — 282. श्रवमूत्रयतः ग्रि-प्रनम् M. G. (and Nârada 27); अवमृत्ययतो मेद्रम् Ku. Nd. R. K. V. — 283. हस्तं G. पादयोनासिकायां Nd. दादिकायां तु M.8 9 (and Nârada 28). वृषणेषु तु ॥ G. — 284. मांसभेता च M. 4 5 G.; मांसभेदी तु Nd.; मांसभेता तु M. 8 9 R. K. V. (and Nârada 29). — 286. यथा यथा भवेद्दु:खं G. — 287. श्रङ्गावपीड-नानां M. G. W.; ऋङ्गावधीडनायां Me. Ku. R. Nd. K. V. प्रासु॰ M. G. R. Nd. K. s. m.; व्रण् Ku. N. V. K. pr. m. — 288. द्रव्यादि G. राज्ञे M. G. K. B. W.; राज्ञो Ku. Nd. R. V. — 290. गन्तुश्च for यातुश्च G. — 293. युगमं for युग्यं C.1 H. L. द्विश्वतो दम: ॥ M. Nd. — 295. विचारित: ॥ G. Me. v. l. N. R.; र्जवचारित: ॥ M. Ku. Nd. V.; विचरित: ॥ or विचलित: ॥ K. — 298. मा-विकस्तु M. G. K. B. W.; मासिकस्तु Nd.; मावकस्तु R. V. — 299. भाषा ग्र-व्यक्त दासक्त पुत्नो G. — 301. त्रिविधं दण्डनिर्णयम् ॥ G. — 302. निग्रहाच्चाः G. — 305 रत्नणात् ॥ G. Me. Ku. Nd. R. K. V.; पालनात् ॥ M. — 307. प्रतिभागं M. 4 5 Ku. V.; भूतिभोगं G.; सूतिभागं M. 9; प्रीतिभोगं Nd.; प्रतिभोगं R. Rå. K. N. — 308. श्ररिद्यतारमत्तारं M. N.; श्ररिद्यतारं राजानं G. N. v. 1. R. K. B. Ku. V. ेहारिगाम् ॥ G. — 309. श्रनवेद्यातः M. K. Nd. R. B. W.; श्रनपेचित॰ M. 4 G. V. Ku. Bâ. विप्रलोपकम् । Nd. नृपं गच्छेट धोम्खम् ॥ G.;

ग्रसत्यं च नृपं त्यजेत् ॥ Nd. Me. v. l.; नृपं विद्यादधोगतिम् ॥ G. v. l. M. N. R. Ku. V. — 310. दराडेन for बन्धेन Nd. वा ॥ G.; तु ॥ M. 9 — 312. ऋर्वतां M. G. K. Nd. R.; कुर्वता Me. Go. Ndd. Râ. V. Ku. — 313. यहिच्यती M. 5 9 G. Nd. Me.; य: चिप्तो R. K. Ku. M. 4 V. यळीश्वयाच M. 5 9 G. Me.; यस्त्वैश्व-र्याच M. 4 Nd. K. Ku. V.; यश्चेश्वयाच B. — 314. धावता । Me. v. l. M. 4 G. N. R. K. Ku. (and Narada, App., 46; Vasishtha XX. 41, etc.); धीमता। M. Nd. — 315. वाच for वापि M. — 318. राजिभर्धत M. 9 Me. G. K. Ku. (and Vasishtha XIX. 45, Nârada, App., 48, and the texts quoted in Böhtlingk, I. Spr., 5735, and 'Nachträge'); राजनिर्धत M.3 4 5; राजनिर्धत V.; राजिभ: कत॰ Nd. — 320. हरती अधिधके G. Nd. श्रेषेच्वे॰ M.5 9; श्रेषे त्वे॰ M.4 — 321. महाघाणां च वाससाम् ॥ G. — 322. उच्यते । for इय्यते । M. Gr. चैकादश्रुणं G.; ज्येकादश्रुणं Nd. R.; ॰ घ्वेकादश्रुणं M. ५ ९; त्वेकादश्रुणं M. ५ V. — 325. स्यूरिकायाश्च N. R. Nd. K. (स्यूरायाश्केदनं Nârada, App., 33); कृरिकायाञ्च V. B.; खुरिकायाञ्च or खरिकायाञ्च M. 9 W.; स्फुरिकायाञ्च M. 3 4 5; नासिकायाञ्च G. — 326. श्रायसस्य for गोमयस्य Nd. — 330. ॰स्तास च । K. ऋल्पेव्वपरिपूर्तेस् M. G. N. Nd.; ऋन्येव्वपरिपूर्तेषु Ku. R. K. V. — 331. दणझ: M. K. R.; दणड: G. Nd. Ku. V. — M. N. place 332 after 333; M. places 332b before 332a; Nd. 2 omits 332. — 332. ऋत्वापव्ययते च यत्।। Me. G. N. R.; ऋत्वा नापक्कते च यः or च यत् ॥ M.; हृत्वापव्ययते च यत् ॥ C.1 H. L. हृत्वापहृयते च यत् ॥ C.2; ऋत्वापयचेय यत् ॥ Nd. — 333. यश्चैतान्युः G. तं ग्रतं M. Nd.; तमादां G. R. N. Ku. V. Me. v, l. — 335. राज्ञास्ति Nd. यो न स्वधर्मे R. — 337. तु ॥ M. R. Nd. (and Nârada, App., 51); च ॥ G. K. V. — 342. श्रमंधितानां (श्रमंहितानां) मंधाता (मंध्याता) मंधितानां (मंहिता-नां) M. V. — 345. हिंसत: । M. V.; हिंसकात् । G. K. Râ. Ndd.; हिंसक: । R. Nd. पापक्रचर: ॥ G. — 348. विष्राणां विप्तवे धर्मे G. — 349. स्तीविष्रा-भ्यवपत्ती M. 5 8 9 Nd.; स्त्रीविप्राद्युपपत्ती R.; स्त्रीविप्राभ्युपपत्ती Rå. M. 4 G. N. V. See 112. धर्मेगा घन C.2 — 350. बालवृद्धं G.; बालवृद्धी all the rest (and Vishnu V. 189). — 351. तं मन्युम् M. K. H. L.; तन्मन्युम् G. R. Nd. C.12 — 352. परदारोपसेवायां चेष्टमानाचराच्रयः । Nd. परिचिद्धर for चिद्धिय-त्वा Nd. — 353. हि जायते लोकानां G. — 354. योजयन्सह । M. Me. K.; यो-जयेत्सह । G.; योजयेद्रहः । Nd.; योजयन्नहः । R. V. — 356. वने र्राप वा । M. G. Ku. N. R. V. (and Nârada II. 12, 63); महे जीप वा। K. Nd. N. v. l. R. v. l. Nd. places 356 after 358. — 357. उपकारकिया M. G. Nd. (and Nâ-

rada 66); उपचारक्रिया N. Ku. R. K. V. — 358. परस्यरस्यानुमते: G. — 359. सदा ॥ M. K. R. Ku. Go. V.; स्मृता: ॥ G. Nd. — 362. दारान् for नारीर् Nd. — 363. रहः संभाषगं चरन् । G. — 364. प्राप्तुमहिति ॥ M. Nd. Gr. — M.<sup>3</sup> 4 insert 365—390 after 148. — 366. शुस्कं दाप्य: G. — 367. केत्तव्या-वङ्गुली तस्य Nd. दगडं वार्हित M.; दगडमर्हित B. — 368. सकामां दूषपेद्रास्त नाङ्गलिच्छेदमर्हित । Nd. Gr. Be. — 369. त्रिगुगां Nd.2; दूिगुगां Nd.1, like the rest. — 370. कन्यां प्रकुर्याद्या तु स्त्री M.; या च कन्यां प्रकुर्यातस्त्री G.; या तु क-न्यां प्रकुर्धात्स्त्री R. Ku. K. Nd. V. श्रह्मल्योरेव वा क्रेंद्र G. M. Nd. R. C. H. L.; श्रद्भल्योश्वेदनं चैव K.; श्रद्भल्योरेव च च्क्रेंद्र Ku. C. 2 — 371. ज्ञातिस्त्रीगुणद-पिता M. G. N. Nd.; स्त्री ज्ञांतिगुणदि पिता Ku. V.; स्त्री ज्ञातिबलदि पिता R. — 372. तावद्यावदसी मतः ॥ M. 4 5 9; तन दस्रेत पापकत् ॥ M. 4 (correction) G. R. Nd. K. V. (and Mahâbhâr. XII. 165, 6016). — 374. ऋगुप्त चाङ्ग° G. Nd.; श्रगुप्तमङ्ग° M. R. K. V. ॰स्वं M. G. R. Nd. K.; ॰स्वेर् V. गुप्ते K. N. Nd.; गुप्तं M. G. R. V. — 375. ेनिरोधितः । V. — 516. यद्यगुप्तायां G. — 380. राष्ट्राच्चैनं M. K.; राष्ट्रात्वेनं Gr. Nd.; राष्ट्रादेनं R. G. V. — 381. विद्यते क्वचित् । Nd. — 383. सहस्रं Nd. — 384. पञ्चश्रतो M. K. Nd. — 385. विप्रचित्रयविद्शूदः स्त्रीरगुप्ताः परिवजन् । M., but Me. like the rest. श्रगुप्त वैश्वराजन्ये G. R. Nd. Gr. ॰िस्त्रय: ॥ G. — 387. स्वराज्येषु Nd. Gr. — 388. वर्त्विक Nd. G.; चर्रिवेक V. K.; त्वर्रिवेक B.; ऋत्विक M. शक्तं चान्तम् Nd. — 390. चिकार्षचात्प्रनो हितम् ॥ G. — 892. विप्रो M. 8 9 G. Ku.; विप्रो M. 45 Go. Nd. R. K. V. See Vishnu V. 94; Yajnavalkya II. 263. — 393. तस्रनं or तदनं M. हिरगयं M. G. V.; हैरगयं R. Me. K.; दगडं चैव स मापकम् ॥ Nd. — 394. न दाप्यः क्रेनिचट्टमम् ॥ Nd. — 395. व्याधितार्ते M. 8 9 G. बा-लवृद्धाद्यकिंचन M. 8 9 — 396. शाल्मले M. G.; शाल्मली M. 4 (correction) R. Nd. Ku. K. V. निज्याद्वासांसि नेजकः । M. Gr. Nd.; नेनिन्याचेजकः ग्रनैः । M.4 (correction) G. Nd. Ku. V. K. — 397. तन्त्वायः पनं दत्त्वा G.; दशकनं द-द्यादेकफलादिकम् । Nd. — 398. हरेचपः ॥ R. — 399. नृपो हरेत् ॥ G. — 401. विज्ञाय for विचार्य G. — 402-406 om. M. 4 5 — 402. तथा गते। M. Nd. K. — 403. तत्स्यात्मु जित्ततम् । M. 9 G. Ku.; च स्थात्मु जित्तम् । V.; तु स्यात्मु-र्लाचतम् । K.; स्यात्मुपरीचितम् । R.; सर्वं पार्थिवलचितम् । Nd.; सर्वतः स्यात्मु-लिबतम्। M.8 — 404. पीरुवे K. R. N. Nd.; पीरुवो M. G. Râ. Ku. V. नर:। M.; तरं। G.; तरे। R. Ku. V.; हरे। Nd.1; भर:। Nd.2. — 407. तारिकं करम्।। G. — 408. दासानां and दासैरेव M. 8 9 Nd. नावास्टै: प्रदेयं तत्समागम्य G. — 409. दासा॰ M.8 º Nd. — 411. कारयेत् ॥ M. G. Nd.; कारयन् ॥ Go. M.4 Ku. R. V. K. — 412. यो दास्यं कारयेल्लोभाद् G. — 413. स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ M. — 414. विसुष्टो G. — 416. भाया: K. — 417. विसुष्टो Nd. — 418. चोभ-यन्ताविदं G. — 420. ब्रह्मलोके महीयते ॥ Nd. Gr.

#### CHAPTER IX.

1. धर्मे वद्यामि शाश्वतम् । M. — 2. विषये सज्जमानाश्च Nd. संस्थाप्या ह्यात्मनो M. R.; संस्थाप्याः स्वात्मनो Nd.; संस्थाप्या श्रात्मनो G. V. K.— 3. पुत्रास्त् स्यविर भावे R. Nd. (and Baudhayana II. 3, 45; Vasishtha V. 3.; Narada II. 13, 31; and the texts quoted in Böhtlingk's I. Spr., 4067). — 4. याध्यो याष्यश्चान्ययन ... याष्यो M. N. Nd. — K. inserts the following after 5. भा-र्यायां रच्यमाणायां प्रजा भवति रचिता। प्रजायां रच्यमाणायामात्मा भवति रचि-तः ॥ — 7. धर्मे प्रजां चैव Nd. — 8. भाषां प्रविश्य स्वां कि. — 9. स्त्रियो रचेत् Nd. — 11. वा विनियोजयेत् । M. पारिगाह्यस्य Ku. Nd. V.; पारीगाह्यस्य N. v. l.; परिणाह्यस्य or परीणाह्यस्य M.; पारीणह्यस्य G. B.; पारिणाय्यस्य (पारि-गुप्यस्य) R. N. (पारिगोर्प Vasishtha XVII. 46). — 13. नारीगां दूषगानि G. (and Hitopadesa in Böhtlingk's I. Spr. 4044, note); स्त्रीणां वे दूषणानि K. — 14. निश्चय: । R. रूपवन्तमरूपं वा Nd.; क्रूकं वा K. (and Hitopadesa, loc. cit. 3822). — 15. चलचित्तत्वान् G. Me.; चालचित्त्याच्च M. N. K. Nd.; चलचित्ताच्च R. V. — 17. ॰नार्यताम् । G. Me. K. N. Nd. R. B. W. Kl.; ॰ना-र्जवम् । M. Ku. V. — 19. गदिता निगमेष्वपि । Nd. Gr.; विगीता or निगदा निगमेध्वपि Me. v. l. निध्कृतिम् ॥ M. G. N. Nd.; निष्कृती: ॥ Me. R. K. Ku. V. — 20. वृक्तां M. 1 3 8 9 V. — 21. यच्च ध्यायत्यनिष्टं स्त्री R. — N. places 21 before 20. — 23. মাই ব M. G. K. N. v. l. Nd. (and Mahâbhâr. I. 231, 8401); भारङ्गो or सारङ्गी R. Ku. N. K. V. — 24. प्राप्तास्तेस्तेर् G. — 26. ियय: स्तिय: R. — 27. परिरद्धां Nd. प्रत्यर्थं M. N.; प्रीत्यर्थं G. (and Mahâbhâr. XIII. 46, 2494); प्रत्यह Ku. R. K.; प्रत्यर्ध Me. v. l. — 28. ॰नः सदा ॥ G. — 29. मनोवाक्कायसंयता M. N.; वाग्देहसंवृता G.; वाग्देहसंयता Ku. R. K. Nd. V. See V. 165. — 32. कर्त्: for भर्त: Nd. v. l. कर्तार। Nd. M. N. K. pr. m.; भर्तरि । G. Ku. Ndd. K. s. m. V. — 36. याद्रश्रम्प्यते M. 4 5; या-दृशं वाप्यते G. तिन्त्रपं वीजं स्वैर्व्याञ्चतेर्गुणे: ॥ G. — 39. शालयो वापि Nd. प्ररोहन्ते G. — 42. पंसां M. 4 5 9 R. G. Nd.; पंसा M. 8 Ku. K. V. — 43.

चिप्त: M. G. N. R. K.; विद्ध: Ku. V. Nd. वे चिप्रं Go. Ku. K. V ; वे चिप्तं G. B. Nd.; निविप्तं M. — 45. प्रजेह च । Nd. — 46. विजानीत G.; विजा-नीध्यं Gr. — 47. ददानीति M. 4 Ku. N. Nd. R. 1 V. (and Narada II. 12, 28; Mahâbhâr. III. 293, 16683); ददामीति M. 1 5 8 9 G. R. 2. सऋत्सऋत ॥ M. G. R. Nd. K. (and several texts quoted in Böhtlingk's I. Spr. 6650, 6652); सतां सऋत् ॥ Ku. V. (and Nârada). — 50. यदान्यगोषु M. G. R. K. (य-द्यन्यो गोषु Vasishtha XVII. 8); यस्त्वन्यगोषु Nd.; यदन्यगोषु Kn. V. मोधं वृषभचेष्टितम् ॥ G. Nd. — 52. बलीयसी ॥ M. G. Ku. Nd. R.2; गरीयसी R.1 K. V. — 53. भ्युपगमार्च्यवं M. — 54. तज्ज्ञेरं चेत्रिकस्यैव Nd. बीजी M. G. R. K. (and Nârada II. 12, 56); व्यता Ku. Nd. V. — 57. या भाषा G. R. K. — 61. ग्रमिवृत्तं M. G. R. Nd. K.; ग्रमिवृत्तं N. L. C.2; ग्रमिवृतं C.1 L. — 62. निवृत्ते M. G. R. Nd. K.; निर्वृते C.1 H.; निर्वृत्ते C.2 L. — 66. वेने M. G. R. Nd.; वेरो Ku. K. V. — 68. तदा M. G. N. R. Nd. K.; तत: V. ॰का: स्तियः । M. पत्यार्थे M. G. R. Nd.; पत्यार्थे V. K. — 71. पुरुषो उन्तम् ॥ M. 9 K. — 72. कन्यां पतिव्रताम् । G. — 73. कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । G. R. Nd. K. (and Nârada II. 12, 33); कन्यामनाख्यायोपपादयेत् । M. V. तस्यापि वितथं कुर्यात्कन्यादानं Nd.; तस्यापि वितथं कार्यं कन्यादातुर् G. R. G.; तस्य त-द्वितथं कुर्यात्कन्यादात्र् M. V. — 74. द्विजः । for नरः । Nd. — Nd. inserts 95, 96 between 74, 75. — 76. धर्महेतोस्त Gr. — 77. संवत्सरमुदीचेत M. N. K.; संवत्सरं प्रतोचेत G. R. Nd. Ku. V. द्विपाणां M.; द्विपन्तों G. N. R. Nd. Ku. K. V. See 79. — 78. श्रातिक्रमेत् M. प्रमत्तं वा M. K. च। M. °परिच्छदैः ॥ K. — 79. द्विषासाया M. G. R. N. v. l. Nd. K. W.; द्विषन्त्याश्च Ku. N. B. V. — 80. मदापासत्यवृत्ता M.8 G. N. Nd.; मदापासत्यवृत्ता M.4 5 9 Râ. K.; मदा-पासाध्वता Ku. V. R. चाधिवेत्तव्या M. R. K. Nd.; साधिवेत्तव्या G.; वाधि-वेत्तव्या Ku. V. — 84. प्रतिषिद्धा पिबेट्या तु M. G. Ku. K. (and Böhtlingk's Chrestom., p. 364); प्रतिषिद्धादिवेद्या तु B.; प्रतिषिद्धापि चेद्या तु Nd. V. प्रे-द्यासमाजो M. G. N. Nd. Rå. K.; ॰समाजं V. R. — 85. वेश्मान for वेश्म च ॥ Nd. — 86. नैत्यकम् । M. G. N. Nd. R. K.; नैत्यिकम् । V. स्वा स्वैव M. R. Nd. K.; स्वस्पेव G.; स्वा चैव V. नासजाति: N. R.; नास्वजाति: Nd. V. K.; नामजातिः W.; नामजातिं or ॰जाति M. G. — 87. ॰चागडान॰ G. Ku. V. — 89. प्रयच्छेत M. G.; प्रयच्छेतु R. Nd. V. K. — 90. वर्षाग्युपासीत M. G. K. N. v. l. Nd.; वर्षाग्यदीचेत N. V. — 92. स्तेना Ku. R. K. V.; स्तेयं M. G. Nd. Gr.; स्तेन: Me. v. l. — 93. स च M. G. R. K. Nd.; स हि Ku. V. Accor-

ding to Me., this S'loka is pronounced to be spurious by some Commentators. — 95. विन्देतानिच्छयात्मनः । M. G.; विन्दते नेच्छयात्मनः । Me. v. 1. R. K. Nd. V. — 97. शुल्कदत्तायां M. 4 5 9 Nd. — 99. यदन्यस्याभ्यनुज्ञाय M. G. N. R. Nd.; यदन्यस्य प्रतिज्ञाय Ku. K. V. — Arrangement in Nd.: 98, 100, 99, 101. — 101. श्रन्योन्यस्याव्यभिचारो M. Nd. V.; श्रन्योन्यस्याव्यभी G. R. K. — 102. नातिचरेतां तो M. N. Nd.; नाभिचरेतां तो G. Ku. R. V.; नाभिचरे-यातां K. नियुक्तावि॰ M. — 103. दायधर्मे M. G. R. Nd. K. Gr.; दायभागं Râ. Ku. V. — 104. सह । for समम्। Nd. Gr. — 107. स एव M. 4 5 9 G.; स एव M. 8 R. Ku. Nd. K. V. — Nd. places 109 before 108. — 110. ऋड्येष्ट एव यस्तु स्यात् ७. — 112. ज्येष्ठः समुद्धरेदंशं सर्वद्रव्याच्च यद्वरम् । . . . तृतीयं तु य-वीयसः ॥ G. — 113. मिथी यदि । Nd. — 114. धनजातीनाम् K. श्राददीताग्रम् M. G. K.; श्राददीताग्यम् Nd. R. V. — 115. स्वधर्मतः । G. — 116. तेषाम् M. G. Nd.; त्वेषाम् R. K. V. — 118. स्वाभ्यः स्वाभ्यस्त् M. — 119. चैकश्रफं M. G. Nd. R. K.; सैकाशफं Ku. V. — 123. संहरेत्सर्वपूर्वजः । G. परे ज्येष्ठवृषा॰ L.; परे उच्चेट्ठवृषा॰ all the rest. — 124. वृषभषोड्यम् । M. Nd. K.; वृषभषोड्याः । G. R. Ku. C.<sup>2</sup> (and Gautama XXVIII. 15); वृष्मषोड्य । С.<sup>1</sup> Н. L. — 126. मुब्रह्मग्यास्विप M. K. Nd.; स्वब्रह्मग्यास्विप R. Ku. V.; मुब्रह्मग्या दृति G.— 128. ज्य पुत्रिकाः । R. V.; स पुत्रिकाम् । Nd.; ज्यपुत्रिकाः । G.; स्वपुत्रिकाः । М. — 131. योतकं М. 3 4 G. W. (and Mahâbhâr. XIII. 45. 2472); योतकं M. 189 B. R. Nd. V. (and Mahabhar., Bombay edition). at II R. — 132. श्रपुत्रस्य हरेद्यदि G. Me. v. l. दद्यात्तत्यग्रं Nd. — 136. सदृशं M. G. Nd. K.; सद्भात् R. Ku. V. (and Vasishtha XVII. 23). — 137. श्रय प्-त्रस्य पोत्रेण Ku. R. Nd. V. (and Vasishtha XVII. 5; Vishnu XV. 46); पो-त्रस्येह तु पुत्रेण M. G. — 139. पूर्वजान् ॥ for पीत्रवत् ॥ G. — 140. तु पितुस्तस्य Me. v. l. तु पितुः पितुः ॥ M. — 141. संप्राप्तो उस्य न पुत्रकः ॥ Nd. — 142. दित्रमः स्तः । Nd. Gr. — 143. श्रनियुक्तः G. K. — 144-147 om. Nd. 1; 144, 145, 147, 148 om. Nd.2 — 145. चेनिकस्य हि G.; चेनिकस्येव R. — 146. वा। M. R. Nd. Gr.; च। G. R. Ku. V. — 147. मिथ्योत्पर्च M. K. R. Be.; वृथोत्पन्नं G. V. — 148. चैकजातीनां M.; त्वेव जातानां G. — 150. विधानतः ॥ G. — 151. वैश्याजो अधर्धम् M. G. R. Nd. K.; वैश्याजः सार्धम् V. — 152. सर्वथा for सर्वे वा M. 4 5 9 धनजातं R. तट्टग्रधा M. G. K. Nd.; त् दग्रधा R. V. परिकल्पयेत्। M. G. K.; परिकल्प्य च। Ku. V.; परिकल्पितम्। R.; प्रवि-भज्य तु । Gr. Nd. — 154. यद्यपुत्री जीप वा भवेत् । M. R. Nd. K.; यद्यत्पुत्री

र्जिप वा भवेत्। G.; ज्रष्यसत्पुत्रो जीप वा भवेत्।  $\mathrm{Ku.\,V.}$  — 155. दायभाक् ।  $\mathrm{R.}$ — 156. वा for ये M. G. K. This reading is censured by Me. — 160. जू-द्रश्च for श्रोद्रश्च G. — 161. यादृशं गुगाम् M. G. Nd. Gr. K.; यादृशं फलम् Ku. V. तादृशं गुणम् M. Nd. 2 K. Gr.; तादृशं क्लम् G.; तादृशं फलम् R. Nd. 1 Ku. V. — 164. वा ॥ G. — 165. पित्र्यरिक्यस्य M. — 166. स्वत्तेत्रे M.4 8 पु-त्रमुत्पादयेद्द्विजम् । M.; स्वयमुत्पादितश्च यः । Gr. प्राथमकल्पिकम् ॥ M. G. R. K.; प्रथमकल्पितम् ॥ Nd. V. — 168. पिता च M. Nd.; पिता वा Me. G. R. Ku. K. V. (and Yâjñavalkya II. 130). — 169. विज्ञेयस्त M. G. R. K. Nd.; विज्ञेयश्च V. — 170. यस्तु M. G. R.; यस्य Nd. Ku. R. V. न विज्ञायेत G. K. R.; न च ज्ञायेत M. Nd. V. कस्यचित्। M. Nd. स्वगरहे M. — 173— 178 om. M. — 175. वा यथेक्क्या। G. K.; स्वेक्क्यापि वा। R.; स्वयेक्क्या। Ku. V.; स्वेच्छयात्मनः । Nd. — 178. ब्राह्मणो यस्तु श्रृद्वायां G. — 180. यथो-दितम्। Gr. — 181. विहिता M. यस्येते Nd. तत् ॥ M. — 182—201 om. M. — 182. यद्येक: for एकश्चेत् B. सर्वे ते K. Nd. — 183. पुत्रिययो मनुरब्रवीत् ॥ G. R. Nd.; प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ V. K. — 184. श्रेयसो उनाभे G. R. K. C. L. H.; श्रेयसो अभावे C.2 Nd. — 185. वा ॥ G. R. Nd. K.; च ॥ V.; भातर श्रत्र च ॥ Râ. v. l. — 189. सकुल्याः स्यर् Nd. — 190. तन्तुमाहरेत्। G. Nd. स्यात्ततस्य Nd. — 191. हो चैव G. — 194. मातृभातृ॰ Nd. — 195. वृत्तायां Nd. — 196. यहुमु । V.; यद्भनम् G. R. Nd. K. — 197. यत्तु तस्या G.; यत्तस्ये स्याद् Nd. श्र-तीतायामप्रजिस K.; श्रतीतायामप्रजायां G. — 198. स्त्रियास्तु G. R. Nd. K.; स्त्रियां तु Ku. V. — 202. च न्यायं M. ग्रासाच्छादनमत्यन्तं M. G. Ku. K.; ग्रासाच्छादनमभ्यङ्गं Nd.; ग्रासाच्छादनमात्रं तु R. — 203. दातुमर्हेति ॥ Nd. — 204. यदि विद्यानुपालिनाम् ॥ Nd. R. v. 1.— 208. पितुर्द्वट्यं G. K.; पितृद्वट्यं all the rest (and Vishnu XVIII. 42). यदुपाजितम्। M. K. — 209. पिता G. R. Nd. K.; यदा M. (and Vishnu XVIII. 43). अमनुषयन्यदाष्त्र्यात् । M. — 210. ज्येष्ठस्तत्र M. ह्यत्र न Nd. — 214. योतुकम् ॥ G. — 216. येस्त for य स्युर् M. — 218. दृश्येत M. G. K. Nd. B. Ku. C. 12 H. L.; दृश्यते C.3 — 219. पात्रम् for पत्रम् Nd. Nd. places 219 before 218. — 220. हि भागी for वि-भागो K. Nd. — 221. राजान्तकरणावेती C.1 H. L. — 220—227 om. M. — 221. निवासयेत् । B. — 224. यच्च कारयेत् । Nd. — 225. कितवाञ्कीलवान्की-लान् Nd. क्रुरान् G. Ku. V.; केलान् Gr.; केरान् N. B.; चोरान् K. — 230. ट-रिद्रानाथरोगिणाम् । M. Nd.; दरिद्राणां च रोगिणाम् । G. Ku. V. R. K. — 231. ये र्जनयुक्तास्त् Me. v. l. कारयेद्वधः ॥ M. — 233. निर्मातं Nd. for तीरितं

निवर्तते ॥ M. — 234. श्रमात्यः M. G. R. K.; श्रमात्याः Nd. V. प्राह्विवाका Nd. यः कुर्यात् M. G.; यत्कुर्यात् R. K.; यत्कुर्युः Ku. V. K. तं सहसं च M. R. K.; सहसं चैव G.; तान्सहसं च or सहसं तांत्रच Ku. Nd. V. — 235. तस्करो M. Ku. Nd. R. K.; स्तेयी च G. V. पृथ्यवेद्या M. Nd. — 237. स्तेये तु M. G. R. Nd. K. (and Nârada, App. 44); स्तेये च V. — 238. ग्रसंयोज्या for ॰याज्या M. ह्यसंपाठ्या R. Nd. — 239. ज्ञातिसंबन्धिनश्चेते M. — 240. पूर्वे वर्णा M. G. N. Ku. Nd.; सर्वे (सर्व) वर्णा R. Ku. V. ललाटेषु M. Nd.; ललाटे तु R. — 241. ब्राह्मणस्पैप Nd. R. — 243. महापातिकनां Nd. R. पापेन M. Be. R. K.; दोषेण G. Nd. Ku. V. — 244. श्रुतवृत्तोपसंपन्ने Nd. — 246. यत्र च नियते M. लोके तु for कालेन Nd. — 247. विक्रतिन च M.; विक्रतं न च V. K.; विक्रतं च न G. B. Nd. — 251. कार्याणि धर्म्याणि M. K. — 252. ॰निविष्टदे-शेषु M. ऋतदुर्गस्तु M. Nd. — 254, यस्य प्रचुभ्यते M. स्वर्गात्स M. — 255. नि-भेयं हि Nd. R. तस्याभिवर्धते M. सेव्यमान for सिच्यमान M. — 256. ॰हारि-ण: । Nd. B. (and Nârada, App. 1). — 257. त्वेषां M. Nd. K.; तेषां G. R. V. त्वेवं स्तेनाटव्यादयो जनाः । M. G.; त्वेते स्तेनाटव्यादयो जनाः । Nd.; त्वेते ये स्तेनाटविकादयः । V.; ॰काश्चैव स्तेना श्रटविका जनाः । R.; त्वेषां ये स्तेना-टविकादयः । K. — 258. उत्कोचकांत्रचीपधिकान्वज्वकान्कितवांस्तया । M. भ-द्रप्रेचिएकी: सह ॥ M.; भद्राश्चेचिएकी: सह ॥ G. Ku. R. V. K.; भद्राश्चेचिए-कास्तथा ॥ Nd. (Böhtlingk reads मद्राश्चे॰). — 259. शिल्पोपकार॰ N. Nd. — 260. एवमाद्यान् M. G. R. Nd. K.; एवमादीन् V. विजातीयान् for विजानी-यात N. Nd. — 261. प्रोत्साद्य G. R. N. K. (and Böhtlingk's Chrestom., p. 364); प्रोक्ताद्य M.; प्रोत्सार्य Nd.; प्रोत्साद्य Ku. V. — 263—274 om. M. — 263. निगूढं चरतां Nd. — 267. तत्महायैः स्वानुगतैनीनाकर्मप्रवादिभिः । Nd. उत्साह्येच्चेव G. N. R. Nd.; उत्सादयेच्चेव K. Ku. V. See 261. — 268. भद्य-भोज्यापदेशीश्च G. R. Nd. Ku. N. W. B.; भद्यभोज्योपदेशीश्च V.; भद्यभोज्य-प्रदेशेश्व K. — 269. सपुत्रज्ञातिबान्धवान् ॥ Nd. R. — 272. राष्ट्रे पुरे वाधिक्र-तान् Nd. द्रतान् ॥ K. — 274. इडामङ्गे G. Nd.; हितामङ्गे Ku. V.; हिडामङ्गे R.; तडागभंद्गे N.; मेतुभङ्गे K. — 275. प्रातिकूल्येव्यस्थितान् । Nd. R.; प्रतिकू-ल्येष्ववस्थितान् । W.; प्रतिकूलेषु वा स्थितान् । G.; प्रतिकूलेष्वस्थितान् । M. K.; प्रतिकूलेषु च स्थितान्। V. श्ररीग्रामुपधावतो घातयेद्विविधेवधेः ॥ Nd. — 276. संधिं कत्वा R. तीद्रणगूने K. Nd. — 278. मोद्धस्य M. Nd. श्रिप्याच् for हन्याच् Nd. R. चीरान M. Nd. R.; चीरम् G. K. V. — 279. तडाकभेदकान् Nd.; त-डाकभेदकं R. च। M. Nd. तथापि for तद्वापि M. दाप्यश्चोत्तमसाहसम्।। M.

G. R. Nd.; द्याच्योत्तमसाहसम् ॥ K.; दाप्यस्तृत्तमसाहसम् ॥ V. — 280, 281 om. M. — 281. तडाकस्योदकं K. Nd. — 282. दद्यादमेध्यं च प्रशोधयेत् ॥ M.; दद्यादमेध्यानां च ग्रोधनम् ॥ K. — 283. श्रापद्गतो वा वृद्धो वा M.; श्रापद्गतो ज्य वृद्धो वा R. — 286. मग्रीनार्माप वेधे च M. Nd. — 287. मध्यम एव वा ॥ M. — 288. च कप्टानि for च सर्वाणि Nd. राजमार्गे M. G. Nd. R. Ku. K. C.2; राजा मार्गे C.1 H. L. दुष्क्रता for दुःखिता Nd. — 290. चानाप्ती Ku. R.2 L.; चानाप्तै: Me. M. 4 G. K. R. 1 C. 2 Rå. H.; चानाप्ते Nd.; चानाप्ति: M.9; चानाप्तेः C.1 — 291. बीजोत्क्रष्टा N.; बीयात्क्रष्टा K.; बीजोत्क्रप्यः M.1; बी-जोत्क़्प्टम् M.4; बीजोक्रुप्टम् M.9; बीजोत्क्रप्टाम् G. Nd.2; बीजोत्क्रप्टोम् Nd.1; बीजोत्कारा। Ndd.; बीजोत्कारं Ku. V. विविधं for विकतं Nd. — Nd. Gr. insert 312 after 293. — 293. प्रवर्तयेत् ॥ R. — 294. समस्तं Me. M. 9 G. K. B. W.; समग्रं B. Nd.; सप्ताङ्गं Ku. V. — 296. सप्ताङ्गस्यास्य Nd. (and Mahabh. XII. 322, 12007). विश्वरूपस्य M. — 297. तेषु हि M. G. R. Nd. K. (and Mahâbhâr. XII. 322, 12008); तेषु तु V. ग्रिप्टमुच्यते ॥ M. — 298. केवलम् । Nd. परात्मन: ॥ M. Gr.; परात्मनी: ॥ G. N. Nd. K.; महीपति: ॥ R. Ku. V. — 299. गुरुलाघवतो ज्ञात्वा ततः कर्म समाचरेत् ॥ Nd.— 302. कर्मस्यो (धर्मस्यो) अयुदितस्त्रेता विकतं सुकतं युगम् । M.; कर्मस्यो अयुत्यितस्त्रेता M. — 303. वा-तस्य for वायोश्च G. R. W. B. — 304. चरेत् ॥ M. R. Nd.<sup>2</sup> — 305. रा-ज्यान् for राष्ट्रान् M. सम्यग् for नित्यम् Nd. — 307. सर्वे for प्रजास् Nd. Gr. — 308. वरुगोनापि पाग्रीश्च बध्यते वारुगौर्नरः । Nd. एव हि दृश्यते । M. (and Râmâyana II. 122, 2). — 311. भूतानि सर्वाणि M. — 312. युत्तो for युक्तो M. वा ॥ R. — Nd. places 313, 314 after 319. — 313. सभत्यवलवाहनम् ॥ M. — 314. सर्वभद्धो M.3 G. Nd. W. B.; सर्वभद्धो M.1 R. Ku. K. V.; सर्वभद्धा॰ M.º चाव्यायितश्चेन्द्ः M. G. Nd. R. K. W. B.; चाव्यापितः सोमः V. — 316. यान्समाश्चित्य M. K. B.; तान्समाश्चित्य Nd.; यानुपाश्चित्य G. Ku. V. तेषां for येषां M. — 318. ॰पूज्यते ॥ Nd. — 319. महत् ॥ M. G. K.; हि तत् ॥ Ku. R. V.; हि स: 11 Nd. — 320. सर्वतः 1 Nd. M. — 322. चर्न तु M. इहामुत्र च R.— 323. पुत्रे राज्यं समासाद्य M.; पुत्रे राज्यं समासज्य G. R. K.; पुत्रे राज्यं समासज्य V.; सुतं राज्ये समावेश्य Nd. — 324. समायुक्तो G. K. W. R.2; सदा युक्तो M. Nd. V. Ku. R.1 — 328. कामं for काम: M. रिद्यतच्या: प्रयत्नत: II K. — 330. मानयोगांत्रच M. R. G. Ku. K.; जनयोगांत्रच Nd.; मानयोगं च V. — 331. गु-णागुणम् । M. G. R. Nd. K.; गुणागुणान् । V. च विवर्धनम् ॥ M. G. R. K. Nd.; परिवर्धनम् ॥ V. — 334. तपस्विनाम् । K. — 335. ब्राह्मणापात्रयो नित्यम् M. G. N. R. K. s. m. R.<sup>2</sup> L. H.; ब्राह्मगायात्रयो नित्यम् C.<sup>1</sup> <sup>2</sup> R.<sup>1</sup> K. p. m.; ब्राह्मगानां त्रयं (त्रेय: Nd.<sup>2</sup>) नित्यं Nd.; ब्राह्मगोपत्रयो नित्यम् W.

#### CHAPTER X.

M. inserts the following before 1. ग्रतः परं प्रवद्यामि ग्रध्येतव्यस्य यो विधि: । — 3. सर्वेषां for वर्णानां Gr. — 12. ग्रुद्राच्वायोगवः K. ग्रुद्रादयोगवः N. चागडालश्च G. C.2 Ku. वर्णसंकरे ॥ M. G.; वर्णसंकरा: ॥ Ku. V. R.; व-र्णसंकर: ॥ Nd. — 13. तथा for यथा G. प्रातिलोम्ये तु M. G. Nd.; प्रातिलो-म्येन R. K.; प्रातिसोम्ये जीप V. — Nd. inserts 16, 17 before 15. — 17. वा for तु । M. — 18. पुष्कसः । M. G.; पुक्कसः । Ku. V.; पुल्कसः । R. Nd. Gr. — 19. उग्रातु जातो चत्तायां Nd. तथोय्यां तु M. G.; तथोग्रायां R. Ku. K. V. वेन G. Nd. K. — 20. जनयन्त्यवतान्स्तान् । G. N. वात्यानित्यभिनिर्दिशेत् ॥ M. G. R. Nd. K. B. W. L.; वात्यानिति विनिर्दिशेत् ॥ C.1 2 H. — 21. भूज्ज-कारटक: । M. G. N. K.; भूत्यकारटक: । Nd. Gr.; भूजेकारटक: । Ku. R. V. (भूच्य-कराठ॰ Gautama IV. 20). ॰वाटधानी Nd.; ॰वाढधानी K. पुष्पश्चेखर एव च ॥ M.4; पुष्पशेखर एव च II M.1 2 5; पुष्पशखर एव च II M.3; पुष्परेषर एव च II M.9; ्पुष्यः श्रेखकस्तथा ॥ ७.; पुष्यवसेशखस्तथा ॥ ७०.; पुष्य ... खरस्तथा ॥ К.; पु-व्यशीवक एव च ॥ Nd.; पुष्पधः शेख एव च ॥ Ku. R. V. Kl. — 22. वात्याल्ल-च्छिवर् M. G.; वात्याल्लिकविर् K.; वात्याल्लिकिखिर् Nd.; वात्याचिच्छिवर् Ku. R. V. — 23. पास्यवस K.; कास्जवस Nd. निजङ्गवस for विजन्मा स Nd. - 24. जायते वर्णसंकरः ॥ M. G. R. Ku.; जायन्ते वर्णसंकराः ॥ V.; 24 text om. Nd. — 26. चागडालभ्च G. R. — 27. जनयन्ति विगहितान्। Gr. मातृ-जात्या (॰जात्याः) M.; मातृजाती Me. v. l.; मातृजाती स्वयोन्यां तु सदृशं जनयन्ति वै । G.; मातृजात्यां N. Ku. R. V. K. — 28. स्वयोन्यां च M. G. Nd.; स्वयोन्यां त् Nd. R. V. बाह्येध्वयं क्रम: 11 G.; बाह्येध्विप क्रम: 11 M. R. Ku. Nd. N. K.; बाह्येर्विप क्रमात् ॥ V. — 32. दास्यजीवनम् і M. G. R. Ku. Nd.; दासजीव-नम् । V.; दास्यजीविनम् । K. सेरन्धं M. G. N. Nd. K.; सेरिन्धं Ku. V. — 34. मागधं for मार्गवं G. K.— 35. मृतवस्त्रभृत्सु नारीषु C.12; मृतवस्त्रास्वनार्यासु B.2; मतवस्त्रभतस्वनार्थास् the rest. प्रथिकत्रयाः ॥ G.— 36. वैदेहिकाद् M.V.; वैदेहकाद् G. R. Ku. Nd. K. — 38. चाएडालेन M. G.; चएडालेन Ku. Nd. R.V. च सोपाको G. पुल्कस्यां Gr. Nd. R. K.; पुक्कस्यां Ku. V.; पुष्कस्यां M. — 41. स्वजातिजान् M. R. Nd.; सजातिजान् G. Ku. V. K. षडुक्ता or षह्या for षट् स्ता M. —

42. ॰प्रभावेश्च M.; ॰प्रभावेश G. Nd.; ॰प्रभावेस्तु R. K. V. — 43. ब्राह्मगातिक-मेगु G. Me.; ब्राह्मगादर्शनेन M. N. Ku. V. Nd. R. K. — 44. प्राडु॰ M. N. Nd. K. B. B.; प्रोगडु॰ Ku. V. W.; प्रोगडु॰ G. ॰चानद्र॰ G.; ॰चानध्र॰ M. 8 R.; °चोडू॰ M. ¹ ⁴; ॰सोच॰ M. ⁵; ॰चोएडू॰ M. ² ³; ॰चाडू॰ M. º; ॰चोल॰ Gr.; ॰चोल॰ Nd.; ॰चोगडु॰ K.; ॰चोडु॰ V. दरदास्तथा ॥ M. G. Nd. H. Gr.; दरदा: खशाः ॥ R. V. — 48. तु for च G. K. °चूचु॰ G. N. Nd.; °वूच॰ M. 48 9; ॰भूभु॰ M. 5; ॰चुञ्च V. R.2; ॰ चरुचु॰ R.1 K. omits this clause. — 49. ॰ पुल्कसानां R. Gr.; ॰ पुष्कसानां M. G.; ॰पुक्कसानां K. V. वेगानां M. G. R. V.; वेगानां K. Nd. omits 49 and places 50 after 52. — 51. श्रवपात्राञ्च M. N. R. Nd. W. B.; श्रपपात्राञ्च K. V.; श्रय:पात्राश्च G. — 52. मृतचैलानि M. G. K. (and Vishnu XVI. 14); मृत-चेलानि Nd. R. V. W. भिन्नभागडे च M. K. Gr.; विन्नभागडेप G. Ku. V. Nd. — 53. मिथश्चैषां R. —/56. श्रय्यां चा॰ R. — 60. यदि for यस्य Gr. — 61. राष्ट्रियै: M. G. B. Nd. K.; राष्ट्रिकै: V. — 62. गवार्षे च M. स्त्रीवानाध्यव-पत्ती M. 1 2 8 9; स्त्रीबालाभ्यववत्ती M. 5 G. Nd.; स्त्रीबालाभ्यपपत्ती K. R. V. (and Vishnu XVI. 18). — 63. सत्यमक्रोध: M. Nd.; सत्यमस्तेयं G. Ku. R. V. K. (and Yâjñavalkya I. 122). एतं G. Ku. R. V.; एवं M. Nd.; एकं K. स्वाभाविकं धर्म M. सर्ववर्षों for चातुर्वर्षों Nd. — 65. तु ॥ for च ॥ M. — 66. ग्रेयस्त्वं क्वेति चेटभवेत् ॥ M.5 K. V.; ग्रेयस्त्वं केति चेटभवेत् ॥ M.128; ग्रेयस्त्वं केति चिद्रभवेतु ॥ M.9; श्रेयस्तवं कस्यचिद्रभवेतु ॥ M.4; श्रेयान्कस्त्वनयोर्भवेतु ॥ R. W.; ग्रेयस्तवं नेति चेटभवेत् ॥ G.; श्रेयस्तवं चेटभवेत् Nd. — 70. चेत्रमेके म-नीविशः । M. Nd. — 73. तामसा गितः ॥ M. — 74. स्वकर्मव्यवस्थिताः । M. G. B. Nd. K.; स्वकर्मण्यवस्थिताः । V. — 75. याजनं यजनं G. K. B. — 77. निवर्तरन् B. ब्राह्मणः इत्रियं प्रति । N.; ब्रह्मा वै इत्रियं प्रति । Nd. — 78. प्रति तचेतानि M. — 79. प्रमुखवी विश्वः । M. G. B. Nd. L.; प्रमुखवि विश्वः । K.; पशुक्रविविवयः। C.12 H. — 80. तु रज्ञणम्। K. — 88. ज्ञारं for जीरं Nd. — 89. मज्जां for मद्यं Nd. सर्वाश्चेकश्रफांस्तथा ॥ M. V.; सर्वानेकश्रफांस्तथा ॥ G. R. K.; सर्वाञ्चेकश्रकान्पञ्चन् ॥ Nd.; एकश्रकान्बहून् ॥ Me. v. l. Gr. Nd. insert the following after 89. त्रप्सीमें तथा लोहं तैजसानि च सर्वेशः। पाशाश्चर्म तथास्थीनि वसा स्नायूनि रोचनाम्॥ — 90. हस्तम् for कामम् M. 4.5 — 91— 94 om. M. 8 9 — 91. क्रिमर्भत्वा R. K. स्विविष्ठायां M. 5 (and Vasishtha II. 20); स विष्ठायां M. 4 (corrected from स्वविष्ठायां) K.; च विष्ठायां Nd.; प्रव-विष्ठायां G. R. Ku. V. (and Baudhâyana II. 2, 26). — 92. गूद्रो भवति M. R. Nd. K. B. W. (and Vasishtha II. 27); श्रुद्रीभवति G. V. चारविक्रयात ॥

Gr. — 93. नियच्छति for निगच्छति all. — 94. लवगं तिले: । Nd. Gr. Me. v. l. च कताचेन M. Nd.; चाकताचेन G. Ku. N.V.; वाकताचेन K. See Gautama VII. 21. — 96. यो मोहाद Gr. — 97 om. Nd. — Arrangement in M. 1 2 8: 96, 105—109, 114, 97—104, 115. etc. 106—115 om. M.9 — 97. ग्रेयान for वरं Gr. (and Mahâbhâr., etc.) परधमात्स्वधिष्ठितात् ॥ M. (and Mahâbhâr. and other texts quoted in Böhtlingk's I. Spr. 6582 foll.); न पारकाः स्वनुष्ठि-तः ॥ G. Nd. R. K. V. — 99. पुत्रदारात्यये प्राप्ते M. — 100. सुचरितै: R. Gr. — 101. स्वपिष K. — 103. ज्वलनार्कसमा हि ते ॥ G. R. Nd.; ज्वलनाम्बसमा हि ते ॥ M. Ku. V. K. — 105. दोषेशा G. R. Nd. Be.; पापेन M. Ku. V. K. — 107. खुबोस् G.; वृधोस् M. 3 4 5 Me. 3 4 5 Ku. R. V.; ब्हुत् N. Nd.; वृद्धस् M.1 28; दुबोस् Me.1; दुबोस् Me.28 — 110. ग्रुद्रस्याप्यन्त्यजनमनः ॥ M. G. Nd. Be. R.; ग्रुदादप्यन्त्यजन्मनः ॥ Ku. K. V. — 117. जिल्पकाम् ॥ M. Ku. R. Nd. V.; र्जल्यकम् ॥ G. N. K. — 118. भागमहीत । K. — 119. न भये G. Me. Ku. K.; नाहवे M. R. V.; न भवे Nd. — 120. विंग्रत्काषीपणावरम् । N.; विंग्रत्काषीप-गापरम् । Nd.; त्रिंशत्काषीपगावरम् । N. v. l. — 121. वृत्तिमाकाङ्केत् C.2 दृति। M. 1 2 5 8 9; यदि । G. R. K. Ku. V.; ऋषि । Gr. जिजीविषु: ॥ M. K.; जि-जीविषेत् ॥ G. B. Ku. V. 121, 122 om. Nd. — 125. जीर्गानि वसनानि च ॥ K. — 127. धर्मम for वृत्तम M. — 130. एवं for एते M. — 131. चात्वंरार्धे प्रकीर्तितः । M.45; चातुर्वेगयः प्रकीर्तितः । M.29; चतुर्वेगाः प्रकीर्तिताः । M.8.

## CHAPTER XI.

1. सार्ववेदसम् । M. B. L. H.; सर्ववेदसम् । G. R. Ku. Nd. K. C. 1 2 स्वाध्यायाद्यप्रतापिनः ॥ R. — 3. एतेभ्यो जि Nd. द्विज्ञायेभ्यो M. G. Nd. R. K.; द्विज्ञायोभ्यो V. — 4. ब्राह्मणे वेदविदुषे M.; ब्राह्मणेभ्यश्च विद्वद्भ्यो K. दिव्चणा ॥ M. 1 2 3 5 9; दिव्चणाः ॥ K. W. B. — Gr. inserts the following before 6. वृद्धो च मातापितरो साध्वी भाषा सुतः श्रिशुः । श्रपकार्यश्चनं कत्वा भतंत्र्या मनुरव्रवीत् ॥ — 6 om. M. G. N. B. B. W. — 7. श्वतो जिक्तं वा विद्येत Nd. — 9. दुःखपीहिते । G. धर्मः for धर्म M. 18 9 W. R. — 10. यः M. G. Nd. K.; यत् Ku. V. क्योध्वेदैद्विकम् । K. R. जीवतो जस्य M. G. R. Nd. K.; जीवतश्च V. — 14. द्वयोरेव for तथारिष R. — 15. यथा for तथा M. 4 5 9 K. विवर्धते ॥ G. M. R. Nd.; ग्रवर्धते ॥ V.; ग्रवर्तते ॥ K. — 20. धर्म यद् G. K. — 22. तस्मादभृत्यज्ञनं M. 2 8 9 च पालयेत् ॥ G. — 24. धर्मवित् ।

for कि चित्। M. Nd. — 26. ब्राह्मणस्वं च M. R. Nd. K.; ब्राह्मणस्वं वा G. V. लोभेनापहरेत् यः Be. R. — 29. वैश्वदेवैः स्वसाध्येश्च M.2 8 9 — 31. वेद-यीत R. K. — 33. विचारितम् । G.; भिचारयन् । N. — 34. द्विजीत्तमाः ॥ M. 2 9; द्विजोत्तमे: ।। R.; द्विजोत्तम: ।। all the rest (and Vasishtha XXVI. 16). — 35. मैत्रो M. G. N. Nd. R. K.; मैत्री Ku. V. खुर्यात्र for ब्रूयात्र R. N. गू-प्कां M. 1 2 9 G. W. V.; शुक्तां M. 4 R. Nd.; शुक्तां M. 3 5; शुक्तं N. — 36. नैव for न वै R. — 41. कामचारत: । K. — 43. पापानां सततं तेषामग्निं शृदस्य जुक्त्यताम् । Nd. — 47. मोहाद् for देवाद् Me. v. l. रुते सति ॥ R. — 48. प्राप्नवन्ति दुराचारा M. — 49. भ्रयावदन्तकः । G. — 50. प्रतिनासत्वं M. 2 5 8 9 Nd.; पूर्तिनासिकां M.4 R.; पौतिनासिकां V. G. V. Kl. W.; पूर्तिनासिकां K. — 52 om. G. N. Nd. K. H. L. See, however, Vishņu XLV. 20, 21. Râgh. adds इति क्वचित् निर्वापको भवेत्। M. W. B. C.2; निर्वापकस्तथा। C.1 हिंस-या व्याधिभूयस्त्वमरोगित्वमिहंसया ॥ 11.; हिंसारतः सदा रोगी स पगढः पारदा-रिकः ॥ B.; हिंसारुचिः सदा रोगी वाताङ्गः पारदारिकः ॥ C.12; हिंसवा व्याधि-भूयस्त्वं स्फीतो उन्यस्त्र्यभिमर्पकः ॥ C.3 — 53. कमावश्रेपेश Me. Go. Ku. N. Nd. K.; कर्मविशेषेशा M. G. V. (and Vishnu XLV. 32). — 54. निन्दितैलंबर्शेर् Be. — 55. संयोगं चैव M. G.; संयोगश्चैव R. Nd.; संसर्गं चैव K.; संसर्गश्चापि Ku. V. — 56. श्रवृतं स्वयमुत्कर्षे Nd. — 57. गहिताचाद्ययोर M. B. — 59. स्व-योन्यासु M.1 2 4 5 9 K. W.; स्वयोनिषु R.; स्वयोनीषु G. M. 3 B. Nd. V. -- 60. संयाज्यं M. <sup>1 3 4 5 8 9</sup> G. R. Nd. B. K. L. H.; °संयाज्य° M. <sup>2</sup> C. <sup>1 2</sup> °विकयम्। M. <sup>2 3 4 5 8 9</sup> H.; ॰ विक्रय: । G. Nd. K.; ॰ विक्रया: । M. <sup>1</sup> C. <sup>1 2</sup>; ॰ विक्रयी ।। W. R. L. पारदार्यमविक्रयः । Me. v. l. — 61. परिवित्तितानुजेनोढे C. 1 2; परि-वित्तितानुजेन M. G. B. W. R. H. L. (and Vishnu XXXVII. 15); परिवित्तिता चानुजेन Nd. K. Gr. — 62. वार्धुषित्वं वतन्यतिः । B. Nd.; वार्ध्यं वतन्रोपनम् । all the rest and R. v. l. — 63. भतकाध्यापनं तथा । K. R. (and Vishnu XXXVII. 20, etc.); भृताध्यापनमेव च । M. G. Nd.; भृत्याध्यापनमेव च । V. सताच्या॰ M. G. C. 12 H. L. Nd. (and Vishnu XXXVII. 21); सताद॰ R.; भत्याच्या॰ C.3 — 64. स्त्र्पाजीवो Nd. — 66. स्तैन्यम् R. Nd. ॰म्गानां चा-नपिक्रया। M. G. R. Nd. K. Gr.; भ्रागानामनपिक्रया। V. कोशीलव्यस्य च किया ।। Me. Go. R. Ku. V. K.; कोशीलव्यसनिकयाः ॥ M.; कोशल्यं व्यसन-क्रिया: 11 Nd. — 67. धान्यरूप्यपशुस्तेयं Nd. Gr. — 68. कृत्यं M. G. Nd. K.; कत्या V. R. जैस्त्यं पुंसि च मेथुन्यं R. Nd. — 73. द्वादगाब्दानि G. R. Be. Nd. Gr. K. (and Yâjñavalkya III. 243); द्वादश समा: M. V. — 77. वा वेदविदे

M. G. Be. Nd. Ku. R. K. (and Mahabhar. XII. 35, 1245); acaaa V. धनं हि M.4 5 G. K.; धनं वा M.2 8 N. Nd. R. — 78. °वान्वसेत् R.; °वान्च-रेत् Nd. त्रिःऋत्वो वेदसंहिताम् ॥ R. K. — 79. अतवासी वा K.; अतपवनी M. 1 2 5 9 िहतेन वा ॥ M. 1 2 5 9 — 80. सम्यक् for सद्य: M. 4 5 Nd. — 81. प्रतिरोद्धा M. G. Nd. C.1 L. H.; प्रतियोद्धा R. Ku. C.2 ॰मपिजित्य M. विश्वध्यति॥ for विमुच्यते ॥ B. — 83. ज्वभूचे G. R. K. स्नात्वा R. — 86. पावनी यस्मात् G. R. पवित्रा W. B. H. — 90. विश्विद्धिष्टा M. — 91. द्विजी जमोहाद Nd. तया स काये M. Nd. Ku. C.1 L. H.; तया स्वकाये G. K. R.1 C.2; तयास्य काये R. 2 मुच्यते स च किल्बियात् ॥ K. — 96. ॰पिशाचानां Nd. K. W. R. — 99. विचित्रा विहिता M. K. — 100. च । for तु । R. K. — 101. वा ॥ G. N. Nd. R. Ku. K.; तु ॥ M. Me. V. — 102. ब्रह्महोरा G. R.; ब्रह्महोत॰ K. — 103. गुरुस्त्रीगमनं चैव G. — 104. गुरुतस्यो M. R. Nd. W. B. K.; गुरुतस्यः G. V. M. 4 (correction) Me. v. 1 सुष्याद् M. G. R. W.; स्वष्याद् Nd. Ku. V. °मालिङ्ग M. 5; स्मालिङ्ग M. 1 2 9; °मात्रिलय M. 3 4 5 Me.; चात्रिलय्येन् K.; वाश्विल्यान् G. Go. R. Nd.; स्वाश्विल्यान् V. See Yâjñavalkya III. 259; Apastamba I. 10, 28, 15, etc. मृत्युर्भवित गुद्धये ॥ G. — 107. मासानभ्यसेन् M. G. R. Nd. K. W. B. L.; मासानभ्यस्येन् 0.12 H. — 108. विविधिर्नियमैरिमैः ॥ G. K. W. B. - 110. चरन् M. G. Nd. Râ. K.; चरेत् R. Ku. V. - 111. वीरासने M. भवेत्। for वसेत् ॥ K. — 112. तथासीनो M.1 2 3 5 8 9 B. W. Râ. V.; तथासीत M.4 R Nd. Ku. K. Gr. (and Vishnu L. 17). — 113. °На аті G. Nd. К.; °На аті М Me. B.; भिश्रस्तां R. Ku. V. पङ्कमग्नां R. B. W. सर्वप्राणेर् M. R. Nd. K. B. W.; सर्वोपायैर् G. V. स्वयक्तितः ॥ Nd. — 115. पिबन्तीं M. 4 5 9 Nd. R. — 116. गा श्रन्गच्छति M. G. Nd. Ku. R.; गामनुगच्छति V. K. — 118. श्रव-कीर्णिवर्ज मुख्यर्थ M. R. Nd. Ku.; श्रवकीर्णिविभुद्धर्थ G.; श्रवकीर्णी च गुद्धर्थ W.; ग्रवकीर्णे वते ग्रुध्येत् B. — 119. स्थानीपाकविधानेन Gr. — 120. स्तवा for हत्वा M. होमान् M.4 5 G. R. V. Ku.; होमम् M.1 2 8 9 Nd. सिमत्यचा M. 3 4 5 G. R. Nd. K. W. H. L.; समेत्यचा C. 1 2; ममतस्य च । M. 2 8 9 — 122. महत: M. G. K. (and Gautama XXV. 2); माहतं Nd. R. K. Ku.V. — 122-124 om. M.8 — 123. सप्तागारं चरेद् M. G. R. B. W. K. (and Vishņu XXVIII. 49); सप्तागारांश्चरेद V. — 124. निषवगामब्देन M. R. Nd. K. (and Vishnu XXVIII. 50); त्रिषवर्णां त्यब्देन G. V. — 125. क्रत्यान्यतरम् Gr. — 126. तप्तं स्याद्यावकं R. Nd. — 127. स्थित: । R. — 128. विनिहृत्य M. द-द्याच्छुन्द्रार्थमात्मनः ॥ M. G. Ku. Nd. R. K. L.; दद्यात्सचरितव्रतः ॥ C.1 2 H. —

129. द्वाट्टं for ऋदं Nd. ब्रह्महतिवतम् । K. वसेद् R. K. — 130. ददााद्वैक-ग्रतं G. N. R. Ku. Nd. K.; दद्यात्वेकग्रतं M.; दद्याच्वेकग्रतं V. N. v. 1. — 192. मार्जारं नकुलं M.; मार्जारनकुलो G. Nd. B. K. V. — 133. श्रपः स्एशेत् M. — 134. सीसकं G. चैव मायकम् ॥ M. G. R. Nd. Ku. K.; चैकमायकम् ॥ V. — 136. बलाकांश्च G.; बलाकां वा K. — 137. गजान्। M. 1 2 9 — 139. जाल॰ M. Nd.; जीन॰ G. Ku. R. V. (जील॰ Gautama XXII. 26); जात॰ K. •वस्तादीन् B. K. नारीं हत्वानवस्थिताम् ॥ M. G. K.; नारीहत्वानवस्थिताः ॥ Go.Ku. R. Nd. V.— 140. एकेकस्य चरेत् M. — 141. श्रस्थिन्वतां तु M.; श्रस्थन्व-तां तु Nd. Gr. (and Vishnu L. 46); श्रस्थिमतां तु Ku. R. V.; श्रस्थिन्वतानां G. — 144. राजसानां च Gr. धतप्राभो ज्यु गोधनम् ॥ M.2 8 9 — 145. वृथा-रम्भे M. Nd. K. pr. m.; त्यालम्भे G. K. s. m. R. V. (and Vishnu L. 50). त् गच्छेद M. R. — 146. सत्स्रं G. K. V.; सच्चूं M.; सर्व Nd.; पापं R. ऋगु-ताचादि॰ G.; ग्रगुताचाद्य॰ M. 2 8 9 R. K. — 148. पिबेंदुप्यां R. — 150. ब्राह्म-गुस्य for ब्राह्मग्रस्तु M. — 151. सुरासंस्पृष्टमेव वा । M.<sup>289</sup> R.; सुरासंस्पृष्टमेव च । G. M.4 <sup>5</sup> Ku. V. K.; 151 text om. Nd. — 157. तप्तकृतको K. — 158. ॰समावृत्तको M.¹ 2 5 9 K. L.⁴; ॰समावर्त्तको M.³ N. C.¹ 2 H. G.; ॰शमावृको M.⁵; °समावृत्तिको R.2 B.; °समावर्त्तिको R.1; 158 om. M.4 — 159. व्रतचारी M.459 Me. G. N. Nd.; ब्रह्मचारी Ku. R. M. 1 2 8 V. (and Vishnu LI. 45, etc.). — 160. ब्रह्मसुवर्चेनम् ॥ M.; ब्राह्मीसुवर्चनाम् ॥ R. — 161. श्रज्ञानसुत्तशुद्धार्थ M. 1 2 5 8 9; श्रज्ञानभुक्तमुत्तार्यं M. 4 R.; भुक्तं तूत्तार्यं V.; भुक्तं तूद्रार्यं Gr.; भुक्तं तूच्चार्य Nd.; भुक्तमुद्धार्य W.; भुक्तं यद्वाम्यं G. — 163. सजातीय॰ M.º M. (corrected from स्व°). — 164. मनुष्यागां च M. K. R.; मनुष्यागां त G. Nd. V. गुद्धो चान्द्रायगां G. — 165. ॰वेश्मनः । Nd. R. K. ऋच्छ्रं तत्पापस्य वि-मुद्धये ।। K. — 167. चैल॰ M. G. K.; चेल॰ R. V.; चल॰ Nd. — 168. श्रय:कां-स्योपलादीनां हरणे च R. कणाचभुक् ॥ Be. — 169. द्विखुरैकखुरस्य च । G. R. Nd. K. — 170. नर: । for द्विजः । G. श्रगम्यागमनं चैव K. — 172. भातुराप्तस्य M. N. Ku. R. K.; भातुराप्तरेख G.; भातुराप्तां च Nd. Gr.; भातुस्तनयां V. — 173. नोपयच्छेत M. G. R. Nd. K.; नोपयच्छेनु V. — 174. कुले चैव M.; जले खे च Me. v. l. — 176. चाएडाला॰ M.2 4 5 G. R., चएडाला॰ M.8 9 Ku. Nd. K.V. — 177. यत्यंसां K. — 178. प्रदुष्येत M. 1 2 3 5 8 9 G. R. K.; प्रदुष्येतु Nd. V. M. 4 सदृशेनोपमन्त्रिता G. N. Ku. Gr.; सदृशेनोपयन्त्रिता M. 4 Nd. K. R. V.; सद्दर्भनानुमन्त्रिता M. 1 2 5 9 — 180. एवा R. Nd. W. C. 2 Ku. L.; एता: M.3 4 5 B.; एवां C.1 H.; कत: M.1 8 9 इमां प्रगात निकातम् ॥ Nd. —

181. समाचरन । Gr. Nd. B. W. (and Baudhâyana II. 2, 35; Gautama XXI. 3); सहाचरन । all the rest (and Mahâbhâr. XII, 165, 6077; Vishņu XXXV. 3; Vasishtha I. 22). — 182. तत्संसर्गस्य गुद्धये ॥ M. 4 5 — 183. बान्धवैः सह । M. G. R. K.; बान्धवेबहि: । Ku. Nd. V. — 184. तदा । M.<sup>2 8 9</sup>; सदा । R. Me. has uदा like the rest. — 185. निवर्तरस्तातस्तस्मात् K.; निवर्तयरंस्तु त-स्मात्तत् M. 4 5; निवर्तयेरंश्च तस्मात् M. 8 9; निवर्तयेरन्तस्मात् M. 2; निवर्तेरंश्च तस्मात् R. Nd. G. N. V. See Vasishtha XV. 15. यात्रामेव च लोकिकोम् ॥ M. G. N. Nd.; यात्रा चैव हि लोकिको ॥ Ku. V. B.; यात्रा सैव हि लोकिको ॥ K. — 186. ज्यष्टता न G. यहुस् । M. G.; यद्धनम् । R. K. V. Nd. प्राप्त्यात्तस्य M. 2 Nd. R. Gr.; पाज्याच्यास्य G. M. 4 5 K. V.; 186 text om. M. 8 9 — 189. एवमेव विधि M.3 4 5 Ku. B.; एतमेव विधि M.1 2 8 9 B. Nd. H. L.; एतदेव व्रतं G.; एतदेव विधि C. 1 2 — 190. कंचित् G. R. K. M. 4 (and Vishnu LIV. 31); किंचित् M.1 2 3 5 8 9 Me. Nd. Ku. V. समाचरेत । M. G. R. Gr. K. (and Vishnu); सहाचरेत्। Nd. Ku. V. क्रतनिर्णेजनांश्चेव G. V.; क्रतनिर्णेजनांश्चे-तान् M. R. K. Nd. (and Vishnu). — 191. बालग्रं च क्रतग्रं च विश्वाद्याविष Nd. — 197. क्युंस्ते उस्य G.; कुर्यात्तस्य R. — 198. विशुर्ध्यति ॥ M.3 4 5 R. B. W. Be. K. Nd.; व्यपोहित । M.1 2 8 9 G. V. (and Vishnu LIV. 25). 200. उग्राम्ये: Nd. — 201. एव वा। V. K.; एव च। M. G. R. Nd. Gr. — 202. खरयानं च M. G. Nd. R. K.; खरयानं तु V. स्नात्वा च विम्रो M. G. Nd. K.; स्नात्वा विष्रो B.; स्नात्वा त् विष्रो V. — 203. विनाद्भिरचवाप्यार्तः M. संनिवेश्य च। R. K. V.; संनिवेश्य (संनिवेश्य) तु। M. G. Nd. सचैलो M. G.; सचलो Nd.; स-चेलो R. K.V. — 203b—206a om. K. — 206. कारडे चासज्य Nd. — 207. तु 1 M. G. Nd. R. K.; च। V. — 208. द्विजन्मन: । М. G. Nd. R. K. Ku. (द्विजच-तात् । Mahabhar. XII. 165, 6085); द्विजन्मनाम् । Gr.; महीतले । V.; महीतः नात्। W. — 209. अच्छातिअच्छं M. G. R. (and Vishnu LIV. 30); अच्छाति-कच्छी Go. Nd. Ku. K. V. — 211. Aयुपकर्पति । G. — 212. चरेदद्विजः ॥ Nd. — 213. कच्छ: सांतपनः स्मतः ॥ M.1 2 8 9 G. (and Baudhâyana IV. 5, 11). — 215. सकत्स्रायात् K. — 216. सर्वेपापप्रसाधनः ॥ (॰नम्) Nd. Gr. (and Baudhâyana IV. 5, 15). — 217. एकेकं ग्रास्पेत K. Nd. — 218. एवसेव M. R. G.; एकमेव Nd.; एतमेव Ku. V. नियतश्चरेच्या॰ M. G.; नियतश्चरंश्चा॰ R. Ku. V.; नियतश्चान्द्रायग्रमथापरम् ॥ Nd. 218b—224a om. K. — 219. हविष्यस्य M. G. R. Nd. B. W. (and Baudhâyana IV. 5, 19); हविष्याशी V. — 220. चरन् ।। for स्मृतम् ।। G.1 Nd.; चरेत् ।। G.2 (and Baudhâyana IV.

5, 18). — 223. समाचरन् ॥ G. — 224. त्रिरहूस् M. G. R. W. L.; त्रिरहृस् C.12 H.; त्रिरहि Nd. निशायां च M. B. Nd. C.12; निशायाश्च G. W. B. L. H. — 227. ॰पापास्त मन्त्रैहीमैश्च शोधनैः ॥ Nd. — 229. स्रत्या प्रभावते G. — 230. निन्दति । for गर्हति । Nd. नर: स्वस्य M.; मनस्तस्य all the rest (and Mahabhar. XIII. 112, 5536). — 231. नैतत्कुर्यात्पुनरिति M. 1 2 5 8 9 G. Nd.; नैवं क्यों पुनरिति M.3 4 V. Ku. R.; नैनं क्यों पुनरिति K.; नैनः क्यों पु-निरिति N. ततः ॥ Nd.; नरः ॥ M. K. B.; तु सः ॥ G. V. — 232. मनोवाक्कर्म-भिर् M. 1 2 8 9 W. R.; मनोवाङ्मूर्तिभिर् M. 2 4 5 G. Ku. Nd. V. — 235. देवं मानुषकं G. M. 189 W. K.; देवमानुषकं all the rest (and Vishnu XCV. 16). — 236. वैश्यस्य च G. K. — 237. तपसैव प्रशंसन्ति K. — 238. ग्रगदा M. G. N. Nd.; श्रगदो K. R. Ku. V. त्वेषां R. — 239. सर्वं तत् M. G. Ku. W. (and Vishņu XCV. 17, and Mahabhar.). तत्सर्व R. Nd.; सर्व तु V. — 239—243 om. Nd. — 241. श्वानश्चाहि॰ Nd. — 242. मनोवाक्जायक्रमीमः । M. Gr.; मनोवाक्कर्मभिर्जनाः । Nd. W.; मनोवाङ्मूर्तिभिर्जनाः । G. Ku. B. W. See 232. — 243. कामं संपादयन्ति च ।। K. Be. — 245. इत्येवं G. पुगयमुदभवम् ।। M. G. N. R. Nd. K. Ku. Be. B.; पुरायमुत्तमम् ॥ V. — 246. क्रियाः चमाः । M. K. — 247. यथैव तेजसा M.; यथैधांसि समिद्धो अग्नः प्राप्तानि दहति चगात्। K. कृत्वं M. R. Nd. K. Gr.; सर्वं G. V. — 248 om. N. Nd. 248 is not explained by Go., has no parallel in other lawbooks, and Me. introduces it after 249, with the remark केचिदचेमं श्लोकं पूर्वमधीयते। — 249. सच्याह-तीः सप्रग्रवाः B.; सव्यादृतिप्रग्रवकाः V.; सव्यादृतिकाः सप्रग्रवाः M. G. Nd. K. साज्ञात् for मासात् B. (and Vasishtha XXVI. 4; Baudhâyana IV. 1, 29). — 250. चापि च त्र्यचम् । M.; प्रति वत्यचम् । G.; च त्रिचं प्रति । Nd.; च प्रतीत्यचम् । R. Ku. V. (चेत्यचं प्रति । Vasishtha XXVI. 5, see Böhtlingk, Journal of the Germ. Or. Soc. XXIX, 235). The glosses of Me. N. Nd. point to a reading त्र्यूचं प्रति or प्रति त्र्यूचम्. माहेन्द्रं M. G. N. K. W.; मा-हिनं R. N. v. l. Nd. Ku. V. (and Vasishtha). — 251. वा। for च। M. अ-पहृत्य हिरग्यं तु K.; सुवर्णमिषहत्यादि Nd. — 252. जिपत्वा M. V.; जप्त्वा च G. K. B. (and Vasishtha XXVI. 7); जप्त्वा त् Nd. W. — 253. यत्विं चेदिम-तीति च ॥ Ku. B. K.; यत्किं चेदिमतीति वा ॥ Nd.; यत्किंचिदिदिमतीति च ॥ M. G.; यत्किं चिदमितीति वा V. See Rigveda VII. 89, 5. — 255. वा for च M. Nd. — 257—261 om. К. — 258. गां for गा: М.9 — 260. त्रिजीपत्वाघ-मर्पग्रम् ।। M. V.; जप्त्वा जिरघमर्पग्रम् ॥ G. R. Nd. B. W. — 261. °पापप्र-

णोदनम् ॥ Nd.; °पापापनोदकम् ॥ R. (and Vishnu LV. 7). — 264. चिप्तं M. R. Kl. K. s. m. V.; चिप्तं R.² G. Nd. K. pr. m. B. W. — 265. चाद्यानि M. Me. G.; चान्यानि R. Ku. Nd. V. — 266. यो वेदैनं स वेदिवत् ॥ M. G. Nd.; यस्तं वेद स वेदिवत् ॥ Ku. R. V.; यो वेद तं स वेदिवत् ॥ Gr. — Nd. R. add the following after 266, एष वो अभिहितः कृत्सः प्रायश्चित्तविनिर्णयः । नै:श्रे- यसं कमिविधि विप्रस्येनं निवोधत ॥ K. inserts this verse in the place of 266 and adds another hemistich, श्रतः परं प्रवच्यामि संसारविधिस्तमम् ॥

## CHAPTER XII.

3. °कायसंभवम् । K. — 4. देहिनाम् । Nd. — 6. पैश्न्यं चैव M. G. Gr.; पैश्-यं चापि R. Nd. V. सर्वतः । M. श्रनिबद्धप्रलापश्च M. G. Nd. (and Yâjñavalkya III. 135); ग्रसंबद्धप्रलापश्च R. V. — 8. उपयुद्धे ग्रभाग्रभम् । M. तु कायिकम् ॥ Gr. Nd. — 10. कर्मदग्डस्तथैव च । M. G.; कायदग्डस्तथैव च । Ku. V.; कर्मदगडश्च ते त्रयः । Nd.; कायदगडश्च ते त्रयः । B. यस्पैते नियता दगडाः स निदगडी व्यवस्थितः ॥ M. R. v. l. — 11. नियच्छति ॥ all. — 13. कर्म for सर्व R. — 14. ती व्याप्य M. — 15—26 are badly arranged in some MSS. of M. — 16. यातनात्मीयम् Nd. W. धूवम् । M. Nd. R. 1 Râ. 1 3 V.; दृढम् । G. Go. R. 2 Râ. 2 — 18. उनुभूषा Go. Ku. R. Nd.; उनुभूष Go. R. V. — 19. सुखासुखम् ॥ M. G. Ku. V.; ग्रुभाग्रुभम् ॥ R. Nd. K. — 20. यथा॰ M. G. R.; यद्या॰ Ku. Nd. V. — 21. स परित्यक्तो M. 1 2 8 9 Kl. V.; सं-परित्यक्तो G. R. Nd. W. M. 3 — 22. यामीस्त M. पुनरभ्येति M. R. K.; पुन-रप्येति G. Nd. — 23. दद्यात् M. R. Nd. B. W.; दध्यात् G. V. — 26. भूताग्रयं वपुः ॥ Nd. W. — 28. यत् दुःखे M. जप्रतिषं M. for जप्रतिषं — 29. ग्रव्यक्त॰ М. G. N. Ku. R. K. (and Mahâbhâr. XII. 194, 7098); жолт Nd. V. — 32. ग्रारम्भरतिता M. G. Nd. W. B.; त्रारम्भरुचिता B. V. — 33. धृतिर्धेषे Nd. — 34. नृष् for निष् Nd. — 35. लज्जते । G. R. K. Nd.; लज्जति । M. V. — 36. ख्यातिमच्छति पुष्कलाम् । Nd. — 37. यः for यत् M. K. सर्व येनेच्छति Nd. चास्यात्मा M. R. Nd.; चात्मास्य G. K. V. — 38. यथाक्रमम् ॥ M. G. R. Nd. W. B. K. L.; यथोत्तरम् ॥ Ku. C.1 2 H. — 39. येन येन तु गुर्शेन G. — 41. त्रिवि-धेषा M. 2 3 8 9 R. C. 1 2; त्रिविधेषां M. 1 G. Nd. W. B. H. L. — 42. सरीस्रपा: 1 M. Nd. Gr.; सकच्छ्पा: । G. Ku. R. V. सुगालाश्च M. R. Nd. Gr. W.; स्गा-श्चीव G. Ku. V. B. — 43. सिंहव्याघवराहाश्च M. Nd. R. G.; सिंहा व्याघा

वराहाश्च V. — 44. तामसेषूत्रमा G. W. B. — 45. पुरुषाश्च क्यूत्रय: 1 M. G. N. Nd.; पुरुषाः शस्त्रपागायः । R.; पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः । Ku. V. ेप्रयुक्ताश्च for ॰प्रसक्ताञ्च M. प्रथमा M. G. B. Nd. Gr.; जघन्या V. — 46. राज्ञां चैव M. G. R.; राज्ञाञ्चैव Nd.; राज्ञञ्चैव V. दानयुद्धप्रधानाञ्च Nd.; वादयुद्धप्रसक्ताञ्च R. — 47. विविधानुचराश्च M. K. — 48. सिद्धाश्च प्रथमा N. v. 1. — 49. मध्यमा for द्वितीया R. W. — 50. महानव्यक्त एव M. G. K. B. W. L.; महानव्यक्तमेव N. Nd. R. Ku. C. 1 2 H. — 51. un un: M. K. 81 is inserted here by Nd. — 54. ते चयात् । G. B.; तत्चयात् । Ku. V.; तत्चरणम् । К.; तत्चरणात् । М. — 55. °पुल्कसानां B. Nd.; पुष्कसानां or पुष्कशानां M. G.; पुक्कशानां Ku. V. — 56. क्रिमकीटभुजंगानां M. हिंसाणां चापि K. — 57. नुतादि॰ B. वारि-चारिगाम । M. — 60. त् विप्रस्वं G.; च बहास्वं M. (and Yâjñavalkya III. 212). — 61. °प्रवालं च for °प्रवालानि M. Nd. — 63. वसां M. G. Nd. (and Vishnu XLIV. 22); वर्षा Ku. V.; रसान् R. तैलं वे तेलपायिकः M. Ku. (and Vishnu XLIV. 23); चेलेलपायः खगः। G.; तेलं तेलवकः खगः। Nd.; तेलं ते-लपगः खगः । B.; तेलं तेलपकः खगः । C. 1 2 L.; तेलं तेलपयः खगः । B, etc. चक्रवाकस्त for चोरो॰ Nd. W.; वीचीवाचकः Rå.1; वीचीवाक् । Rå.3 See Vishnu XLIV. 24. — 64. गोधा मां वागादो गुडम् ॥ G. R. Ku. V. (and Vishnu XLIV. 30; Yâjñavalkya III. 215); गोधा मासाख् (॰पू) बल्गुतिः ॥ (॰िभः) M.; गोधा गव्यं ददो शल्लम् ॥ Nd. — 67. फलपुष्पं M. R. Nd.; फलं पुष्पं K. (and Vishnu XLIV. 30); फलमूलं G. Ku. V. — 69. पत्नीत्वम् for भाषात्वम् Nd. — 70. पापा: for पापान् Nd. भृत्यतां M.; प्रेष्यतां R. G. V. K.; प्रेततां Nd. दस्युषु ॥ M. G. N. Nd. R. K. Gr.; श्रनूषु ॥ V. — 71. विश्रो भवति विच्यतः। M. G. K.; विप्रो धर्मातस्वकाच्युतः । Nd. V. B. कुटपूतनः ॥ M.; कटपूतनः ॥ G.; कटपूतनः ॥ Ku. N. B. Nd. V. K. — 72. मैत्राच्चि M. मैत्राच्चोतनः Nd. चेलाग्रक॰ G. N. Nd.; तेलग्राक॰ M.; चेलाग्रक॰ Ku. V. — 73. विषयान्त्रिययैषि-गाः । M. — 75. प्रवर्तनम् । M. — 76. करम्भवालुकास्तप्ताः M. दुःसहान् ॥ M. G. R. Nd. K. W. B. L.; दाहणान् ॥ H. C.1 2 (and Yâjñavalkya III. 206). — 80. राज्ञां चैत्र प्रतीकारं M.; जराष्ट्रीवाप्रतीकारा: Nd. — 81. स तत्तत्फलम-श्नुते ॥ M. — 82. एव धर्म: R. W.; एव सर्ग: M. विप्रस्पैवं M. — 83. संग्रह: । G.; निवह: । Gr. — 84 om. M. — 86. पूर्वेषां M. R. Nd. Ku. B. W.; सर्वेषां G. V. सर्व वा कर्म वैदिकम् ॥ M. — 87. हि for तु K. क्रमशो यस्मिन्कस्मिन्कि-याविधी । Nd. — 88. कर्मणः फलम् ॥ G. — 89. इह वामुच G. R. Nd.; इह चामुन M. K. V. प्रवृत्तम् for निवृत्तम् R. — 90. सातम्यताम् ॥ M.; साम्यताम् ॥

R. v. l. K. V.; सार्ष्टिताम् ॥ G. R. Nd. भूतान्यभ्येति M. B. W.; भूतान्यप्येति G.; भूतान्यध्येति Me. v. l.; भूतान्यत्येति Ku. R. Nd. V. (and, probably, Me. Go.). — 91. श्रीभगच्छति ॥ M. B. W. — 92. परिहाप्य M. G. N. Nd. R. K.; परिहाय V. श्रात्मज्ञाने समावेश्य M. — 93 om. Nd. जन्मसामग्यं M. G. N. Nd. K.; जन्मसाफल्यं Ku. R. V. — 94. श्रतक्यं for श्रशक्यं Nd. K. V. — 95. यतयो यात्रच M. G.; स्मृतयो यात्रच Ku. R. Nd. K. V. — 95—100 om. K. — 96. व्यथन्ते च M. G. Nd. Gr.; च्यवन्ते च R. V. — 97. त्रयो लोकाः स्मृतिश्च-त्वारश्चाश्रमाः । M. भव्यं भविष्यं च M. G. R. 2 W. C. 1; भव्यं भविष्यच्य R. 1 Nd.; भवदभविष्यच्च B. H. L. C. 2 — 98. प्रसिध्यन्ति M. G. Nd. N. R. Ku. Ве. L.; प्रमुयन्ते С. 1 2 Н. प्रमृतिर्गुगाकर्मतः ॥ М.; प्रमृतिरागाकर्मतः ॥ Ки. В. V.; प्रमृतिगुणधर्मतः ॥ N.; प्रमृते गुणधर्मतः ॥ Me. v. l.; प्रभूतगुणकर्मतः ॥ G. - Arrangement in M.: 99, 106-108, 100-105, 109-122, 126. - 104. कलमपं M. G. Nd. R. B. W.; किल्बिपं K. V. — 105. धर्मसिद्धिम् Nd. W. कर्म-बुद्धिमभीप्सताम् ॥ M. — 106. श्रार्षधर्मीपदेशेन M. — 107. उपदेच्यते ॥ M. G. K.; उपदिश्यते R. Nd. V. — 110. विचारयेत् ॥ M. G.; विचालयेत् ॥ R. Nd. K. V. - 115. ugafin R. Nd. Gr. (and Baudhâyana I. 1, 11; Vasishtha III. 6); यं वदन्ति M. G. Ku. V. तमोमूढा Nd. वक्तारमनुगच्छति ॥ G. — 116. तस्मादप्रचुतो R.; तस्मादविच्यतो Nd. — 117. ममेदमुक्तवान्स्वयम् ॥ K. pr. m. — 118. सर्वमात्मनि M. — 121. हरिम्। M. G. R. B. W. Nd.; हरम्। Ku. V. R. v. l. — 123—125 om. M. — 125. सनातनम् ॥ for परं पदम् ॥ R. W. Nd. Gr. — 126. चाज्याद्वित म् ॥ Nd.

# SYNOPSIS

of the more important discrepancies between the present edition and the text as rendered in the four principal translations of the Code of Manu.

J. = Jones-Haughton. L. = Loiseleur Deslongchamps (text and translation). B. = Burnell-Hopkins. Bü. = Bühler. The letters a, b, c, d have been used to design the four Pâdas of a verse. The term "all" has been added to those readings which are common to all four translations. Mere verbal differences, such as e. g. the substitution of one exactly synonymous term for another, or the omission or addition of a copulative, adversative or other particle, or variations of spelling, are not noted as a rule. It should be observed that the task of ascertaining throughout the particular readings translated in each version presents considerable difficulties, especially in the case of Sir W. Jones's translation, which is very loose in many places and has been done from MSS., a long time before the first edition of the Sanskrit original had appeared in print. Loiseleur's readings may be gathered easily from his edition of the text, but the readings adopted in the latter work do not always agree with the readings translated in Loiseleur's French version, which is based in the main on Sir W. Jones's rendering.

I. The opening verse is omitted by all. — 6c. महाभूतादि-वृत्तीजा: B. — 44 b. मत्याश्च कळ्पाः। all. — 46a. उड्जिजाः स्थावराः all. — 61 d. महोजसः॥ all. — 64 c, d. विंशत्कला

<sup>1</sup> See Preface, towards the end.

मुहूर्तः स्यादहोराचं तु तावतः ॥ का. — 89 त. समासतः ॥ J. L. B. — 97 त. ब्रह्मवेदिनः ॥ का. — <math>106 c. इदं यशस्यमा- युष्यम् का. — 109 a. संपूर्णफलभाग्भवेत् ॥ all.

II. 11a. ते मूले all. — 76c. निर्दुह्द all. — 91c. पञ्चेषां all. — 96c. विषयेषु प्रजुष्टानि all. — 97a. त्यागश्च all. — 99c. तेनास्य छरति all. — 99d. पाचादिवोदकम्॥ J. B. — 121d. श्चायुर्विद्या all. — 125d. पूर्वाछर: ध्रुत:॥ J. L. B. — 134c, d. श्रोचियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु॥ all. — 157d. नाम बिश्रति॥ all. — 190d. त्वेवं नेतत्कर्म विधीयते॥ all. — 193b. सुसंयत: J. B. — 220b. कामचारत:। all. — 225 is placed after 226 by J. L. B. — 240c. विविधानि च शिल्पानि all. — 246 b, c, d. छत्त्वोपानहमासनम्। धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्॥ all. (,,श्चाहरेत्॥ or श्चावहेत्॥ "B.)

ा।. 23 d. न राष्ट्रसान् ॥ all. — 34 d. पेशाचश्चाधमो ऽधमः ॥ all. — 35 b. विशिष्यते । all. — 36 d. सर्वं कीर्त-यतो मम ॥ L. B. — 77 d. वर्तन्ते सर्वे आश्रमाः ॥ all. — 78 c. गृहस्थेनेव L. B. Bü. — 82 a. कुर्यादहरहः all. — 91 b. सर्वात्मभूतये । all. — 106 d. चातिष्यपूजनम् ॥ L. B. Bü. — 111 c. मुक्तवत्मूक्तविप्रेषु all. — 113 c. सत्कृत्यानं यथाशिक्त all. — 114 a. कुमारांश्च B. Bü. — 120 b. यज्ञकर्मग्युपस्थितो

all. — 140 b. श्राइन मानव: | all. — 174 c. कुराइ: स्यान् all. — 199. अग्रिदग्धानग्रिदग्धान् all. — 214 b. सर्वमावृत्य वि-क्रमम् | J. L. B. (?) — 217 d. मन्त्रवित् || all. — 226 c. प्रयतः पूर्व J. L. (See Corrigenda, p. 245). — 233 b. भोजयेच शनैः शनैः | L. B. Bü. — 234 c. चासने दद्यात् L. B. Bü. — 237 a. यावदृष्णं भवत्यन्नं all. — 242 d. पुनः || L. — 247 a. श्रास-पिराइक्रियाकर्म all. — 254 b. सुश्रुतम् | all. — 254 d. रुचितम् all. — 258 b. नियतो वाग्यतः all. — 261 b. पुरस्तादेव L. — 264 d. भोजयेत् || all. — 267 c. मासं प्रीयन्ते B. — 268 d. शाकुनेनाथ all. — 269 b. पार्षतेन च सप्त all. — 272 a. महा-शल्काः all. — 274 a. श्रिप नः स कुले जायाद् all. — 277 c. पितृन्सवान् L. B. — 284 d. सनातनी || all.

ाए. 26 c. ह्ययनादी तु बा. — 49 a, b. काष्ठलोष्टपन्नतृ-णादिना। बा. — 57 b. शयानं न प्रबोधयेत्। बा. — 61 c. पार्षाएउगणाक्रान्ते बा. — 72 c. न विगह्यं उ. L. B. — 75 b. नाद्यादस्त्रमिते रवी। बा. — 85 c, d. दशध्वजसमो वेशो दश्वेशसमो L. B. Bü. — 89 c. संहातं उ. L. B. — 90 b. शाल्मलं Bü. — 90 d. लोहाङ्गारकम् उ.; लोहदारकम् L. — 94 b. दीर्घ-मायुरवाभुयु:। उ. L. B. — 97 c. तदेवेकमहर्निशम्॥ B. — 136 b. निद्हेदवमानितम्। बा. — 142 d. ज्योतिर्गणान्दि-वि॥ बा. — 163 c. डेषं दमां उ. L. B. — 192 c. वक्ववतिके विप्रे all. — 199 c, d. यच व्रतं रक्षांसि all. — 209 d. विदुषां च J. L. B. — 221 a. य एभ्यो ऽन्ये L. B. — 245 a, b. उत्तमानुत्रमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च all.

V. 32b. परोपकृतमेव all. — 36b. कदाचन। all. — 42c. पशुं चैव all. — 94d. चान्नकारणम्॥ J. L. B. — 141b. विप्रुषो ऽङ्गे पतिना याः। J. L. B. — 146d. धर्मान्निबो-धत्॥ all. — 152d. स्वाम्यकारणम्॥ all.

पा. 10c. उत्तरायणं च J. L. B. — 16d. मूलानि च फलानि च ॥ all. — 45d. निर्देशं भृतको यथा॥ J. L. — 57b. लाभे चैव न हर्षयेत्। all. — 66a. दूषितो ऽपि all. — 66b. तचाश्रमे रतः। all. — 89b. वेदस्मृतिविधानतः। all. — 93a. दश लक्षणानि धर्मस्य all. — 95c. नियतो वेद-मभ्यस्य all. — 97d. धर्म निबोधत॥ all.

पार. 41 c. मुदासो यवनश्चेव J. L. — 66 d. भिद्यनो येन वा न वा ॥ बार. — 78 b. चर्तिजम् । J. L. B. — 82 d. ब्राह्मो ऽभिधीयते ॥ बार. — 85 c. प्राधीते शतसहस्रं बार. — 85 a om. बार. — 101 d. दानेन निक्षिपेत् ॥ बार. — 104 d. स्वसंवृतः ॥ L. B. — 106. वक्षविचन्तयेद्धान्सिंहवच पराक्रमेत् । वृक्षवचावलुम्पेत शशवच विनिष्पतेत्॥ बार. — 162 d. द्वि-विधः संश्रयः स्मृतः ॥ बार. — 170 a. यदा प्रकृष्टा J. L. B. — 172 d. सान्तयन्तरीन् ॥ बार. — 176 c. सुयुद्धम् J. L. B. — 176 त. निर्विशङ्कः all. — 193 a. कुरुक्षेत्रांश्व all. — 200 b. पूर्वोक्तानामसंभवे । all. — 200 c. संपन्नो L. — 218 b. यो-जयेत् । all.

VIII. 11 c. •श्चाधिकृतो J. L. Bü. — 33, 34 inverted. B. — 45 b. साक्षिणः। all. — 45c. रूपं च कालं च J. L. — 52c. दिशेदेश्यं J. L. Bü. — 52d. कर्गां वान्यदुद्दिशेत ॥ all. — 53a. अदेश्यं यश्च J. L. Bü. — 57 d. हीनं तमि all. — 75 c. नरकमभ्येति all. — 81 b. लोकानाप्रोति पुष्कलान्। all. — 82d. सार्ख वदेहतम्॥ बा. — 88 त. सर्वेस्तु पातकः॥ बा. — 89 त. स्त्री-बालघातिनः। all. — 93 c. शत्रुक्लं गच्छेर J. L. Bü. — 94b. नरकं वजेत्। all. — 116d. जगतः स्पृशः॥ L. — 134b. वियवं त्वेककृष्णलम् । all. — 149 ते. न भोगेन प्रणश्यति ॥ all. — 158d. प्रयच्छेत्स्वधनाहरणम् ॥ all. — 186c. राज्ञा नियोक्तव्यो J. L. Bü. — 188 a. निश्चेपष्टवेषु सर्वेषु all. — 202b. प्रकाशक्रयशोधितः। J. L. Bü. — 203c. न चासारं न च न्यूनं J. L. Bü. — 216c. स दीर्घस्यापि L. — 221a. एतं or एतर् J. L. Bt. — 234 d. मृतेष्वङ्गानि दर्शयेत् ॥ J. L. — <sup>236 a.</sup> तासां चेदवरुडानां all. — <sup>258 b.</sup> यामाः सामन्त-वासिनः । J. L. Bü. — 287 a. अङ्गावपीडनायां च all. — 287 b. व्रणशोणितयोस्तथा। J. L. Bü. — 295 d. दगडो ऽवि-चारितः॥ all. — 313 a, c. यः श्विप्ती and यश्चेश्वयान all. —

314b. धीमता। B. — 318a. राजिनधूत्तद्ग्रहास्तु L. — 325b. छूरिकायाश्वभेदने। J. L. — 330c. अन्येष्वपरिपृतेषु all. — 332d. हृत्वाप॰ all. — 354b. योजयन्नहः। all. — 370c. अङ्गुल्योरेव च छेदं J. B. — 371b. स्त्री ज्ञातिगुणद्पिता। all. — 392c. विप्रो all. — 404b. पौरुषो ८र्धपणं all. — 411d. कारयन्॥ all.

IX. 17 b. क्रोधमनार्जवम् । all. — 19 d. शृगुत निष्कु-ती: II all. — 27c. प्रत्यहं लोकयाचाया: J. L. Bü. — 32b. भर्तिरि । J. L. Bü. — 42d. पूंसा परपरियहे ॥ all. — 43c. वै क्षिप्रं all. — 47 c. ददानीति all. — 47 d. सतां सकृत् ॥ J. L. — 52d. गरीयसी II all. — 54d. न वप्ता लभते J. L. B. — 80 a. मद्यपासाधुवृत्ता all. — 84 a. प्रतिषिडापि चेद्या तु L. B. — 92 d. स्तेना स्थाद्यदि तं हरेत् ॥ J. L. B. — 95 b. विन्दते नेन्छयात्मनः। उ. ध. छः. — १९०. यदन्यस्य प्रति-ज्ञाय all. — 103 d. दायभागं निवोधत ॥ J. L. Bü. — 107 c. स एव धर्मजः पुत्रः बी. - 123 ततो ऽपरे ज्येष्ठवृषा॰ उ L. Bü. — 136b. सहशात्मृतम् । all. — 147d. वृथोत्पनं प्रच-स्ते ॥ all. — 152b. परिकल्प च। all. — 161a. याहर्श फलम् all. — 161 c. ताहशं फलम् all. — 170a. उत्पद्यते गृहे यस्य all. — 185d. भातर एव च॥ all. — 230b. दरिद्राणां च all. — 234 a, b. अमात्याः ... यत्कुर्युः all. — 240 b. सर्वे वर्णा यथोदितम्। J. L. Bü. — 257c, d. °त्वेत ये स्तेनाटिवका-दयः ॥ J. L. Bü.; °त्वेत स्तेनाटव्यादयो जनाः ॥ B. — 258d. भद्राश्चेक्षणिकैः सह ॥ all. — 261d. प्रोत्साद्य J. L. B. — 267b. विद्यादुत्सादयेचेव J. L. B. — 288d. राजा मार्गे J. L. (See below, Corrigenda p. 346). — 290c. चानाप्तः J. B. Bü. — 291b. बीजोत्कृष्टं J. L. B. — 294d. सप्ताङ्गं J. L. Bü. — 297a. तेषु तेषु तृ J. L. B.

X. 12. वर्णमंतराः ॥ J. L. Bü. — 21b. भूर्जकरादनः । J. L. — 21d. पुष्पधः शेख एव च ॥ L. L. Bü. — 22b. व्रा-त्यान्निन्छिविरेव च । J. L. — 24d. जायन्ने वर्णमंतराः ॥ J. L. Bü. — 28d. बाह्येष्ट्विप क्रमात् ॥ J. L. — 32b. दासजी-वनम् । L. Bü. — 43d. ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ all. — 44a. पौराइका॰ J. L. Bü. — 44a. ०श्चीड्र॰ J. L. B. — 44d. दरदाः खशाः ॥ J. L. B. — 52b. भिन्नभाराडेषु भोजनम् । all. — 94c. कृतान्नं च कृतान्नेन Bü. — 107d. वृधोस्तक्ष्णो J. L. B. — 119b. नाह्वे स्थात्पराङ्मुखः । J. L. B. — 121b. स्रचमारा-धयद्यदि । all. — 121d. जिजीविषेत् ॥ all.

XI. 35 ते. शुष्टकां गिरमीरयेत् ॥ J. L. B. — 48 с. प्राप्नु-विन्त दुराचारा B. — 52 om. L. — 52 c, d. हिंसारुचिः सदा रोगी वाताङ्गः पारदारिकः ॥ J.; हिंसया व्याधिभूयस्तं स्फीतो ऽन्यस्त्र्यभिमर्षकः ॥ Bii. — 53 a. कर्मविशेषेण J. L.

в. — 63 ь. भृत्याध्यापनमेव च। Л. Б. Вй. — 77 а. सर्वस्वं वेदविदुषे L. B. Bü. - 77 c. धर्न हि जीवनायालं Bü. -81a. प्रतियोद्या वा Bü. — 81b. सर्वस्वमपिजित्य B. (?) — 101 а. तपसैव तु ॥ л. ь. — 103 с. स्वाश्चिष्येन् л. ь. Вй. — 110c. गोमूचेणाचरेत् L. B. Bü .- 113d. सर्वोपायैविमोच-येत्॥ बा. — 116. गामनुगच्छति । L. — 122 क. मारुतं उ. L. B. — 128 d. दद्यात्मुचरितव्रतः ॥ J. — 130 d. दद्याचै॰ J. L. — 139. जीनकार्मुकº all. — 158d. वीदके वसेत् ॥ B. — 159a. ब्रह्मचारी तु all. — 167. चैलवर्मा ९ B. — 172 c. मातुष्व भात-स्तनयां J. L. B. —178b. सहशेनोपयन्त्रता। J. L. B. — 183b. बान्धवैबहिः। all. — 185 a. निवर्तेरस्ततस्त्रस्मात् Bü. — 185 d. यात्रा चैव हि लौिककी ॥ all. — 190 c. कृतनिर्णेज-नांश्चिव all. — 198. कृद्धैर्यपोहति॥ all. — 208 b. महीतले। L. — 218d. चरंश्वान्द्रायणं व्रतम् ॥ J. L. B. — 219 c. निय-तात्मा हविष्याशी L. Bit. — 231 c. नैवं कुर्या पुनरिति all. — 231 d. पूयते तु सः॥ all. — 232 c. मनोवाङ्मूर्तिभिर् L.B.—238 a. श्रीषधान्यगदो all. — 239 c. सर्वे तु तपसा L. Bü. — 242 b. मनोवाङ्मूर्तिभिजेनाः। ग्र. मनोवाक्कायकर्मभिः। छ. — 245 d. पुरायमुत्तमम् ॥ J. L. — 250 b. वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम्। J. L. B.; वासिष्ठं च प्रति ऋचम्। Bü. See Corrigenda, p. 613 in Professor Bühler's translation. — 250c. माहिनं शुद्धवत्यश्च all. —

253 d. यितं चिद्म् J. L. — 264 b. श्चिप्रं लोष्टं विनश्यति।
B. Bü. — 265 a. चान्यानि all.

XII. 6c. असंबद्घप्रापश्च all. - 10b. कायद्गुडस्तथैव च । all. — 23 d. दध्यात्सदा मनः॥ J. L. Bü. — 29 b. अयक्त विषयात्मकम् । J. L. B. — 38 d. यथोत्तरम् ॥ J. Bü. — 42 c. पश्वश्व मृगाश्चेव L. Bü. — 45b. पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः। J. L. B. — 45d. जघन्या राजसी गतिः ॥ all. — 50b. महा-नव्यक्तमेव च J. L. Bt. — 63 a. मांसं गृधो वपां J. L. B. — 63 b. तेलपकः खगः। J. L. Bü. — 67 b. फलमूलं तु मर्कटः। all. — 70 d. प्रेष्यतां यान्ति श्चुषु ॥ J. L. B. — 71 b. विप्रो धर्मात्स्वकाच्युतः। बा. - 86 व. षसामेषां तु सर्वेषां all. — 90b. साम्यताम्। all. — 93a. एतडि जन्म-साफल्यं all - 95a. या वेदबाह्याः स्नृतयो all - 96a. उत्पद्यनो च्यवनो च बाः - १८तः प्रसृतिगुणकर्मतः॥ J. L. B. — 107 d. रहस्यमूपदिश्यते ॥ all. — 110d. विचा-लयेत ॥ all. — 121. बले हरम् । J. L. Bü.

## CORRIGENDA AND ADDENDA.

## TEXT.

| PAGE (    | CHAP | . VERSE | FOR                       | READ            |
|-----------|------|---------|---------------------------|-----------------|
| 90        | 1.   | Coc     | कृसीदं 🍍 💮                | <b>कु</b> सीदं  |
| 96        | II.  | 80 c, d | संबन्धान (early editions) | संबन्धाना॰      |
| 23        | II.  | Cop     | पञ्जमी                    | पञ्चमी          |
| 38        | II.  | 253p    | विंचित्समाचेरेत्।         | ॰त्समाचरेत्।    |
| 39        | II.  | 239a    | ॰ित कृत्यं (early ed.)    | ॰ तिकृत्यं      |
| ४६        | III. | 400     | भुतिकामै॰                 | भू तिकामै॰      |
| 40        | III. | 968a    | मनाहिंग्यगर्भस्य          | मनो हैंरएयगर्भ॰ |
| ६१        | III. | 299a    | श्रमैः                    | <b>अ</b> योः    |
| ६२        | III. | २२६०    | पूर्व (early ed.)         | सम्यग्          |
| &t        | 111. | 29th    | पुर्वे॰                   | पूर्व॰          |
| 93        | IV.  | 39a,b   | ॰स्नाताञ्छो॰              | ॰स्नाताञ्छा॰    |
| <b>t9</b> | IV.  | 99&b    | चा।                       | वा।             |
| 65        | IV.  | 220a    | विकित्सकस्यान्तं          | चिकित्सकस्या॰   |
| 900       | ٧.   | 30a     | ह्याह्याश्व               | ह्याद्याश्व     |
| 904       | ٧.   | t3d     | <b>गु</b> द्रो            | <b>शूद्रो</b>   |
| 900       | ٧.   | 99th    | धान्यवाससम्।              | धान्यवाससाम्।   |

44

| PAGE | CHAP. | VERSE        | FOR                      | READ           |
|------|-------|--------------|--------------------------|----------------|
| 922  | VI.   | 95p          | <b>॰</b> भिम्ब           | ॰ শিশ্ব        |
| 932  | VII.  | ६१b          | ॰ित कर्तव्यता (early ed. | ॰ तिकतेव्यता   |
| 949  | VIII. | 92c          | वाग्दग्ययोश्व            | वाग्द्राडयोश्च |
| २२२  | IX.   | <b>२</b> ttb | राजा मार्गे (early ed.)  | राजमार्गे      |

## NOTES.

| PAGE | LINE |                         |                                         |
|------|------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 935  | 20   | before See add          | v.                                      |
| २६१  | 29   | before 212. add         | 207. गुरुपुत्रे तथाचार्ये M. R.; गुरुपु |
| 4    |      |                         | त्रेष्वयाचार्ये Me. v. 1                |
| 306  | 4    | for Ku. read            | к.                                      |
| 305  | 3    | for स्यो read           | स्वो                                    |
| 300  | 9    | for धमो read            | धर्मा                                   |
| 302  | 10   | for कारगं read          | करगं                                    |
| 363  | . 1% | for ॰तेस्त read         | ॰तैस्तु                                 |
| 363  | 8    | for and read            | °तैस्तु<br>वसेत्                        |
| 308  | 5    | for सामान्तवासिनः read  | सामन्तवासिनः                            |
| 398  | 26   | after K. add            | v.                                      |
| 328  | 33   | for द्वात्स॰ read       | दद्यात्स॰                               |
| 333  | 17   | for the second Go. read | G.                                      |
|      |      |                         | - mitalle . Unathor the fill            |

Misprints in figures: 42 for 49 at p. 98, l. 8; 238, 239 for 938, 939, at p. 29, l. 18 and l. 20; 48 for 49, at p. 903, l. 20; 245 for 345, at p. 335, l. 4. Some letters, especially 7 and 7, have occasionally broken in the printing.

## TRÜBNER'S ORIENTAL SERIES.

All post 8vo., uniformly bound in cloth.

- The Indian Empire. By the Honble Sir W. W. Hunter, K.C.S.I. C.I.E., LL.D. New Edition. 215.
- Indian Poetry. By E. ARNOLD, C.S.I. 7s. 6d.
- Ancient Proverbs and Maxims from Burmese Sources; or the Niti Literature of Burma. By James Gray. 6s.
- Miscellaneous Papers relating to Indo-China. Reprinted from "Dalrymple's Oriental Reportory," the "Asiatick Researches," and the "Journal of the Asiatik Society of Bengal." Two vols . 21s.
- The Satakas of Bhartrihari. Translated by the Rev. B. HALE, WORTHAM, B.A. 5s.
- The Life and Works of Alexander Csoma de Körös, 1819—1842. By Theodore Duka, M.D. 9s.
- The Sankhya Aphorisms of Kapila. Translated by James R. Ballantine. Now entirely re-edited by Fitzedward Hall. 16s.
- Manava-Dharma-Castra. The Ordinances of Manu. Translated by A. C. Burnell. Completed and Edited by E. W. Hopkins. 125.
- Buddhist Records of the Western World. Translated by SAMUEL BEAL. Two vols. 24s.
- The Life of Buddha. Translated by W. WOODVILLE ROCKHILL. 9s.
- Tiele's Outlines of the History of Religion. Translated. 7s. 6d.
- Religion in China. By J. EDKINS, D.D. 7s. 6d.
- The Modern Languages of Africa. By R. Cust, LL.D. Two vols. 25s. History of Burma. By Lieut.-General Sir A. P. Phayre. 14s.
- Quatrains of Omar Khayyam. Text and Translation by E. H. WHINFIELD, M.A. 10s. 6d.
- Udanavarga. By W. W. Rockhill. 9s.
- The Philosophy of the Upanishads. By A. E. Gough, M.A. 9s.
- History of the Egyptian Religion. By Dr. C. P. TIELE. Translated by J. Ballingal. 7s. 6d.
- Linguistic Essays. By CARL ABEL. 9s.
- Tibetan Tales derived from Indian Sources. Translated by W. R. S. RALSTON, M.A. 145.
- The Sarva-Darsana-Samgraha by Madava Acharya. Translated by E. B. Cowell, M.A., and A. E. Gough, M.A. 10s. 6d.
- The Bhagavad Gita. Translated by J. DAVIES, M.A. 8s. 6d.
- A Comprehensive Commentary to the Quran. By Rev. E. M. WHERRY M.A. In 4 Vols. Vols. I., II., and III. 12s. 6d. each. Vol. IV. 10s. 6d.
- Tsuni- Goam. The Supreme Being of the Khoi-Khoi. By T. HAHN.
- Yusuf and Zulaikha. A Poem by Jami. Translated by R. T. H. GRIFFITH. 8s. 6d.

Faber's Mind of Mensius. Translated by Rev. A. B. HUTCHINSON. 10s. 6d.

Quatrains of Omar Khayyam. Translated by E. H. WHINFIELD. M.A. 5s. Eastern Proverbs and Emblems. By Rev. J. Long. 6s.

The Mesnevi. Book I. Translated by J. W. REDHOUSE. 21s.

Hindu Pantheism. By Major G. A. JACOB. 6s.

Hindu Philosophy. By J. DAVIES, M.A. 6s.

Religions of India. By A. BARTH. Translated. 16s.

Linguistic and Oriental Essays. By R. Cust, LL.D. 18s.

Classical Poetry of the Japanese. By B. H. CHAMBERLAIN. 7s. 6d.

Buddhist Birth Stories; or, Jataka Tales. Translated by T. W. RHYS DAVIDS. Vol. I. 18s.

History of Esarhaddon. Translated by E. A. BUDGE. B.A. 10s. 6d.

The Gulistan: or, Rose Garden of Shekh Mushliu'd-din Sadi of Shiraz.

Translated by E. B. EASTWICK, F.R.S., etc. 10s. 6d.

Chinese Buddhism. By J. EDKINS, D.D. 18s.

Selections from the Koran. By E. W. Lane. With Introduction by S. L. Poole. 9s.

Talmudic Miscellany. Compiled and Translated by P. I. Hershon. 14s. Essays Relating to Indian Subjects. By B. H. Hodgson. Two vols. 28s.

Gaudama, the Buddha of the Burmese. By the Right Rev. P. BIGANDET, Bishop of Ramatha. Two vols. 21s.

Modern India and the Indians. By Monier Williams, D.C.L. 14s.

Metrical Translations from Sanskrit Writers. By J. Muir, C.I.E. 14s.

Classical Dictionary of Hindu Mythology, etc. By J. Dowson. 16s.

The Birth of the War God, and other Poems. By Kalidasa. Translated by R. T. H. Griffith, M.A. 5s.

The Modern Languages of the East Indies. By R. Cust, LL.D. 12s.

Weber's History of Indian Literature. Translated. by J. Mann, M.A., and T. Zachariae, Ph.D. Second Edition. 10s. 6d.

The Dhammapada. Translated from the Chinese by S. BEAL, B.A. 7s. 6d.

Haug's Essays on the Language, etc., of the Parsis. Edited by Dr. E. W. West. 16s.

Al Beruni's India: an account of its Religion, Philosophy, Literature, Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Law, and Astrology (about A.D. 1031). Edited in the Arabic Original, with an Index of the Sanskrit Words. By Prof. Edward Sachau, University of Berlin,

Al Beruni's India: Translated into English. With Notes and Indices, by Prof. EDWARD SACHAU, University of Berlin.

London: TRÜBNER & Co., Ludgate Hill.

## TRÜBNER'S ORIENTAL SERIES.

"A knowledge of the commonplace, at least, of Oriental literature, philosophy, and religion is as necessary to the general reader of the present day as an acquaintance with the Latin and Greek classics was a generation or so ago. Immense strides have been made within the present century in these branches of learning; Sanskrit has been brought within the range of accurate philology, and its invaluable ancient literature thoroughly investigated; the language and sacred books of the Zoroastrians have been laid bare; Egyptian, Assyrian, and other records of the remote past have been deciphered, and a group of scholars speak of still more recondite Accadian and Hittite monuments; but the results of all the scholarship that has been devoted to these subjects have been almost inaccessible to the public because they were contained for the most part in learned or expensive works, or scattered throughout the numbers of scientific periodicals. Messrs. TRÜBNER & Co., in a spirit of enterprise which does them infinite credit, have determined to supply the constantly-increasing want, and to give in a popular, or, at least, a comprehensive form, all this mass of knowledge to the world."-Times.

Second Edition, post 8vo, pp. xxxii.-748, with Map, cloth, price 21s.

## THE INDIAN EMPIRE: ITS PEOPLE, HISTORY, AND PRODUCTS.

By the Hon. SIR W. W. HUNTER, K.C.S.I., C.S.I., C.I.E., LL.D.,

Member of the Viceroy's Legislative Council,

Director-General of Statistics to the Government of India.

Being a Revised Edition, brought up to date, and incorporating the general results of the Census of 1881.

"It forms a volume of more than 700 pages, and is a marvellous combination of literary condensation and research. It gives a complete account of the Indian Empire, its history, peoples, and products, and forms the worthy outcome of seventeen years of labour with exceptional opportunities for rendering that labour fruitful. Nothing could be more lucid than Sir William Hunter's expositions of the economic and political condition of India at the present time, or more interesting than his scholarly history of the India of the past."—The Times.

## THE FOLLOWING WORKS HAVE ALREADY APPEARED:-

Third Edition, post 8vo, cloth, pp. xvi.-428, price 16s.

## ESSAYS ON THE SACRED LANGUAGE, WRITINGS, AND RELIGION OF THE PARSIS.

BY MARTIN HAUG, Ph.D.,

Late of the Universities of Tübingen, Göttingen, and Bonn; Superintendent of Sanskrit Studies, and Professor of Sanskrit in the Poona College.

EDITED AND ENLARGED BY DR. E. W. WEST.

To which is added a Biographical Memoir of the late Dr. HAUG by Prof. E. P. Evans.

I. History of the Researches into the Sacred Writings and Religion of the Parsis, from the Earliest Times down to the Present.

II. Languages of the Parsi Scriptures.

III. The Zend-Avesta, or the Scripture of the Parsis.

IV. The Zoroastrian Religion, as to its Origin and Development.

"Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsis,' by the late Dr. Martin Haug, edited by Dr. E. W. West. The author intended, on his return from India, to expand the materials contained in this work into a comprehensive account of the Zoroastrian religion, but the design was frustrated by his untimely death. We have, however, in a concise and readable form, a history of the researches into the sacred writings and religion of the Parsis from the earliest times down to the present—a dissertation on the languages of the Parsi Scriptures, a translation of the Zend-Avesta, or the Scripture of the Parsis, and a dissertation on the Zoroastrian religion, with especial reference to its origin and development."—Times.

Post 8vo, cloth, pp. viii.-176, price 7s. 6d.

## TEXTS FROM THE BUDDHIST CANON

## COMMONLY KNOWN AS "DHAMMAPADA."

With Accompanying Narratives.

Translated from the Chinese by S. BEAL, B.A., Professor of Chinese, University College, London.

The Dhammapada, as hitherto known by the Pali Text Edition, as edited by Fausboll, by Max Müller's English, and Albrecht Weber's German translations, consists only of twenty-six chapters or sections, whilst the Chinese version, or rather recension, as now translated by Mr. Beal, consists of thirty-nine sections. The students of Pali who possess Fausböll's text, or either of the above-named translations, will therefore needs want Mr. Beal's English rendering of the Chinese version; the thirteen above-named additional sections not being accessible to them in any other form; for, even if they understand Chinese, the Chinese original would be unobtainable by them.

"Mr. Beal's rendering of the Chinese translation is a most valuable aid to the critical study of the work. It contains authentic texts gathered from ancient canonical books, and generally connected with some incident in the history of Buddha. Their great interest, however, consists in the light which they throw upon everyday life in India at the remote period at which they were written, and upon the method of teaching adopted by the founder of the religion. The method employed was principally parable, and the simplicity of the tales and the excellence of the morals inculcated, as well as the strange hold which they have retained upon the minds of millions of people, make them a very remarkable study."—Times.

"Mr. Beal, by making it accessible in an English dress, has added to the great services he has already rendered to the comparative study of religious history."—Acadeny.

"Valuable as exhibiting the doctrine of the Buddhists in its purest. least adul.

vices he has already rendered to the comparative study of religious history."—Academy.
"Valuable as exhibiting the doctrine of the Buddhists in its purest, least adulterated form, it brings the modern reader face to face with that simple creed and rule of conduct which won its way over the minds of myriads, and which is now nominally professed by 145 millions, who have overlaid its austere simplicity with innumerable ceremonles, forgotten its maxims, perverted its teaching, and so inverted its leading principle that a religion whose founder denied a God, now worships that founder as a god himself."—Scotsman.

Third Edition, post 8vo, cloth, pp. xxiv. -360, price 10s. 6d.

### THE HISTORY OF INDIAN LITERATURE.

BY ALBRECHT WEBER.

Translated from the Second German Edition by JOHN MANN, M.A., and THÉODOR ZACHARIAE, Ph.D., with the sanction of the Author.

Dr. Buhler, Inspector of Schools in India, writes:—"When I was Professor of Oriental Languages in Elphinstone College, I frequently felt the

want of such a work to which I could refer the students.'

Professor Cowell, of Cambridge, writes :- "It will be especially useful to the students in our Indian colleges and universities. I used to long for. such a book when I was teaching in Calcutta. Hindu students are intensely interested in the history of Sanskrit literature, and this volume will supply them with all they want on the subject."

Professor Whitney, Yale College, Newhaven, Conn., U.S.A., writes:---

"I was one of the class to whom the work was originally given in the form of academic lectures. At their first appearance they were by far the most learned and able treatment of their subject; and with their recent additions

they still maintain decidedly the same rank.

"Is perhaps the most comprehensive and lucid survey of Sanskrit literature extant. The essays contained in the volume were originally delivered as academic lectures, and at the time of their first publication were acknowledged to be by far the most learned and able treatment of the subject. They have now been brought up to date by the addition of all the most important results of recent research."— Times.

Post 8vo, cloth, pp. xii. - 198, accompanied by Two Language Maps, price 7s. 6d.

## A SKETCH OF

## THE MODERN LANGUAGES OF THE EAST INDIES.

By ROBERT N. CUST.

The Author has attempted to fill up a vacuum, the inconvenience of which pressed itself on his notice. Much had been written about the languages of the East Indies, but the extent of our present knowledge had not even been brought to a focus. It occurred to him that it might be of use to others to publish in an arranged form the notes which he had collected for his own edification.

"Supplies a deficiency which has long been felt."—Times.
"The book before us is then a valuable contribution to philological science. It passes under review a vast number of languages, and it gives, or professes to give, in every case the sum and substance of the opinions and judgments of the best-informed writers."—Saturday Review.

Second Corrected Edition, post 8vo, pp. xii.—116, cloth, price 5s.

#### THE BIRTH OF THE WAR-GOD.

A Poem. By KALIDASA.

Translated from the Sanskrit into English Verse by RALPH T. H. GRIFFITH, M.A.

"A very spirited rendering of the Kumarasambhara, which was first published twenty-six years ago, and which we are glad to see made once more accessible."-Times.

"Mr. Griffith's very spirited rendering is well known to most who are at all interested in Indian literature, or enjoy the tenderness of feeling and rich creative imagination of its author."—Indian Antiquary.
"We are very glad to welcome a second edition of Professor Griffith's admirable translation. Few translations deserve a second edition better."—Athenæum.

Post 8vo, pp. 432, cloth, price 16s.

## A CLASSICAL DICTIONARY OF HINDU MYTHOLOGY AND RELIGION, GEOGRAPHY, HISTORY, AND LITERATURE.

By JOHN DOWSON, M.R.A.S., Late Professor of Hindustani, Staff College.

"This not only forms an indispensable book of reference to students of Indian literature, but is also of great general interest, as it gives in a concise and easily accessible form all that need be known about the personages of Hindu mythology whose names are so familiar, but of whom so little is known outside the limited circle of savants."-Times.

"It is no slight gain when such subjects are treated fairly and fully in a moderate space; and we need only add that the few wants which we may hope to see supplied in new editions detract but little from the general excellence of Mr. Dowson's work.

-Saturday Review.

Post 8vo, with View of Mecca, pp. cxii .- 172, cloth, price 9s.

#### SELECTIONS FROM THE KORAN.

BY EDWARD WILLIAM LANE,

Translator of "The Thousand and One Nights;" &c., &c. A New Edition, Revised and Enlarged, with an Introduction by STANLEY LANE POOLE.

. . Has been long esteemed in this country as the compilation of one of the greatest Arabic scholars of the time, the late Mr. Lane, the well-known translator of the 'Arabian Nights.' . . The present editor has enhanced the value of his relative's work by divesting the text of a great deal of extraneous matter introduced by way of comment, and prefixing an introduction."—Times.

"Mr. Poole is both a generous and a learned biographer. . . Mr. Poole tells us the facts . . . so far as it is possible for industry and criticism to ascertain them,

and for literary skill to present them in a condensed and readable form."- English-

man, Calcutta.

Post 8vo, pp. vi.—368, cloth, price 14s.

## MODERN INDIA AND THE INDIANS.

BEING A SERIES OF IMPRESSIONS, NOTES, AND ESSAYS. BY MONIER WILLIAMS, D.C.L.,

Hon. LL.D. of the University of Calcutta, Hon. Member of the Bombay Asiatic Society, Boden Professor of Sanskrit in the University of Oxford.

Fifth Edition, revised and augmented by considerable Additions, with Illustrations and a Map.

"In this volume we have the thoughtful impressions of a thoughtful man on some of the most important questions connected with our Indian Empire. . . . An enlightened observant man, travelling among an enlightened observant people, Professor Monier Williams has brought before the public in a pleasant form more of the manners and customs of the Queen's Indian subjects than we ever remember to have seen in any one work. He not only deserves the thanks of every Englishman for this able contribution to the study of Modern India—a subject with which we should be specially familiar—but he deserves the thanks of every Indian, Parsee or Hindu, Buddhist and Moslem, for his clear exposition of their manners, their creeds, and their necessities."-Times.

Post 8vo, pp. xliv. -376, cloth, price 14s.

## METRICAL TRANSLATIONS FROM SANSKRIT WRITERS.

With an Introduction, many Prose Versions, and Parallel Passages from Classical Authors.

By J. MUIR, C.I.E., D.C.L., LL.D., Ph.D.

"... An agreeable introduction to Hindu poetry."—Times.

"... A volume which may be taken as a fair illustration alike of the religious and moral sentiments and of the legendary lore of the best Sanskrit writers."— Edinburgh Daily Review.

Second Edition, post 8vo, pp. xxvi. -244, cloth, price 10s. 6d.

### THE GULISTAN;

OR, ROSE GARDEN OF SHEKH MUSHLIU'D-DIN SADI OF SHIRAZ. Translated for the First Time into Prose and Verse, with an Introductory

Preface, and a Life of the Author, from the Atish Kadah,

BY EDWARD B. EASTWICK, C.B., M.A., F.R.S., M.R.A.S.

"It is a very fair rendering of the original."-Times.

"The new edition has long been desired, and will be welcomed by all who take any interest in Oriental poetry. The Gulistan is a typical Persian verse-book of the highest order. Mr. Eastwick's rhymed translation . . has long established itself in a secure position as the best version of Sadi's finest work."—Academy.

"It is both faithfully and gracefully executed."-Tablet.

In Two Volumes, post 8vo, pp. viii. -408 and viii. -348, cloth, price 28s.

#### MISCELLANEOUS ESSAYS RELATING TO INDIAN SUBJECTS.

#### BY BRIAN HOUGHTON HODGSON, Esq., F.R.S.,

Late of the Bengal Civil Service; Corresponding Member of the Institute; Chevalier of the Legion of Honour; late British Minister at the Court of Nepal, &c., &c.

CONTENTS OF VOL. I.

Section I.—On the Kocch, Bódó, and Dhimál Tribes.—Part I. Vocabulary.—Part II. Grammar.—Part III. Their Origin, Location, Numbers, Creed, Customs, Character, and Condition, with a General Description of the Climate they dwell in. -Appendix.

SECTION II.—On Himalayan Ethnology.—I. Comparative Vocabulary of the Languages of the Broken Tribes of Népál.—II. Vocabulary of the Dialects of the Kiranti Language.—III. Grammatical Analysis of the Váyu Language. The Váyu Grammar.—IV. Analysis of the Báhing Dialect of the Kiranti Language. The Báhing Grammar.—IV. On the Váyu or Háyu Tribe of the Central Himaláya.—VI. On the Kiranti Tribe of the Central Himalaya.

#### CONTENTS OF VOL. II.

Section III.—On the Aborigines of North-Eastern India. Comparative Vocabulary of the Tibetan, Bódó, and Gáró Tongues.

SECTION IV.—Aborigines of the North-Eastern Frontier.

Section V .- Aborigines of the Eastern Frontier.

Section VI .- The Indo-Chinese Borderers, and their connection with the Himalayans and Tibetaus. Comparative Vocabulary of Indo-Chinese Borderers in Arakan. Comparative Vocabulary of Indo-Chinese Borderers in Tenasserim.

Section VII,-The Mongolian Affinities of the Caucasians.-Comparison and Analysis of Caucasian and Mongolian Words.

SECTION VIII.—Physical Type of Tibetans.

Section IX.—The Aborigines of Central India.—Comparative Vocabulary of the Aboriginal Languages of Central India.—Aborigines of the Eastern Ghats.—Vocabulary of some of the Dialects of the Hill and Wandering Tribes in the Northern Sircars. -Aborigines of the Nilgiris, with Remarks on their Affinities.—Supplement to the Nilgirian Vocabularies.—The Aborigines of Southern India and Ceylon.

SECTION X .- Route of Nepalese Mission to Pekin, with Remarks on the Water-Shed and Plateau of Tibet.

SECTION XI.-Route from Káthmándú, the Capital of Nepâl, to Darjeeling in Sikim.—Memorandum relative to the Seven Cosis of Nepâl.

Section XII .- Some Accounts of the Systems of Law and Police as recognised in the State of Nepal.

SECTION XIII .- The Native Method of making the Paper denominated Hindustan, Népálese.

Section XIV .- Pre-eminence of the Vernaculars; or, the Anglicists Answered; Being Letters on the Education of the People of India.

"For the study of the less-known races of India Mr. Brian Hodgson's 'Miscellaneous Essays' will be found very valuable both to the philologist and the ethnologist."

Third Edition, Two Vols., post 8vo, pp. viii. -268 and viii. -326, cloth, price 21s.

### THE LIFE OR LEGEND OF GAUDAMA.

THE BUDDHA OF THE BURMESE. With Annotations.

The Ways to Neibban, and Notice on the Phongvies or Burmese Monks.

BY THE RIGHT REV. P. BIGANDET,

Bishop of Ramatha, Vicar-Apostolic of Ava and Pegu.

- "The work is furnished with copious notes, which not only illustrate the subject-matter, but form a perfect encyclopædia of Buddhist lore."—Times.
- "A work which will furnish European students of Buddhism with a most valuable-help in the prosecution of their investigations."—Edinburgh Daily Review.
  - "Bishop Bigandet's invaluable work."-Indian Antiquary,
- "Viewed in this light, its importance is sufficient to place students of the subject under a deep obligation to its author."—Calcutta Review.
  - "This work is one of the greatest authorities upon Buddhism."-Dublin Review.

Post 8vo, pp. xxiv.-420, cloth, price 18s.

## CHINESE BUDDHISM.

## A VOLUME OF SKETCHES, HISTORICAL AND CRITICAL. BY J. EDKINS, D.D.

Author of "China's Place in Philology," "Religion in China," &c., &c.

"It contains a vast deal of important information on the subject, such as is only to be gained by long-continued study on the spot."—Athenœum.

"Upon the whole, we know of no work comparable to it for the extent of its-original research, and the simplicity with which this complicated system of philo-sophy, religion, literature, and ritual is set forth."—British Quarterly Review.
"The whole volume is replete with learning... It deserves most careful study from all interested in the history of the religions of the world, and expressly of those who are concerned in the propagation of Christianity. Dr. Edkins notices in terms of just condemnation the exaggerated praise bestowed upon Buddhism by recent English writers."—Record.

Post 8vo, 1st Series, 10s. 6d.; 2nd Series, with 6 Maps, 21s.; 3rd Series, with Portrait, 21s.; cloth.

### LINGUISTIC AND ORIENTAL ESSAYS.

WRITTEN FROM THE YEAR 1846 TO 1890.

#### BY ROBERT NEEDHAM CUST,

Late Member of Her Majesty's Indian Civil Service; Hon. Secretary to the Royal Asiatic Society; and Author of "The Modern Languages of the East Indies."

- "We know none who has described Indian life, especially the life of the natives, with so much learning, sympathy, and literary talent."—Academy.
- "They seem to us to be full of suggestive and original remarks."-St. James's Gazette.
- "His book contains a vast amount of information. The result of thirty-five years of inquiry, reflection, and speculation, and that on subjects as full of fascination as of food for thought."—Tablet.
- "Exhibit such a thorough acquaintance with the history and antiquities of India as to entitle him to speak as one having authority."-Edinburgh Daily Review.
- "The author speaks with the authority of personal experience. . . . It is this constant association with the country and the people which gives such a vividness. to many of the pages."-Athenœum.

Post 8vo, pp. civ. -348, cloth, price 18s.

## BUDDHIST BIRTH STORIES; or, Jataka Tales.

The Oldest Collection of Folk-lore Extant: BEING THE JATAKATTHAVANNANA, For the first time Edited in the original Pali.

BY V. FAUSBOLL;

And Translated by T. W. RHYS DAVIDS. Translation. Volume I.

"These are tales supposed to have been told by the Buddha of what he had seen and heard in his previous births. They are probably the nearest representatives of the original Aryan stories from which sprang the folk-lore of Europe as well as India. The introduction contains a most interesting disquisition on the migrations of these fables, tracing their reappearance in the various groups of folk-lore legends. Among other old friends, we meet with a version of the Judgment of Solomon,"—*Times*.

"It is now some years since Mr. Rhys Davids asserted his right to be heard on this subject by his able article on Buddhism in the new edition of the 'Encyclopædia Britannica,' "—Leeds Mercury.

"All who are interested in Buddhist literature ought to feel deeply indebted to Mr. Rhys Davids. His well-established reputation as a Pali scholar is a sufficient guarantee for the fidelity of his version, and the style of his translations is deserving

of high praise."-Academy.

"No more competent expositor of Buddhism could be found than Mr. Rhys Davids. In the Jataka book we have, then, a priceless record of the earliest imaginative literature of our race; and . . . it presents to us a nearly complete picture of the social life and customs and popular beliefs of the common people of Aryan tribes, closely related to ourselves, just as they were passing through the first stages of civilisation."—St. James's Gazette.

Post 8vo, pp. xxviii. -362, cloth, price 14s.

## TALMUDIC MISCELLANY;

OR, A THOUSAND AND ONE EXTRACTS FROM THE TALMUD, THE MIDRASHIM, AND THE KABBALAH.

> Compiled and Translated by PAUL ISAAC HERSHON, Author of "Genesis According to the Talmud," &c.

> > With Notes and Copious Indexes.

"To obtain in so concise and handy a form as this volume a general idea of the Talmud is a boon to Christians at least."—Times.

"Its peculiar and popular character will make it attractive to general readers. Mr. Hershon is a very competent scholar. . . . Contains samples of the good, had, and indifferent, and especially extracts that throw light upon the Scriptures." British Quarterly Review.

"Will convey to English readers a more complete and truthful notion of the Talmud than any other work that has yet appeared."—Daily News.

"Without overlooking in the slightest the several attractions of the previous volumes of the 'Oriental Series.' we have no hesitation in saying that this surpasses them all in interest."—Edinburgh Daily Review.

"Mr. Hershon has . . . thus given English readers what is, we believe, a fair set of specimens which they can test for themselves."-The Record.

"This book is by far the best fitted in the present state of knowledge to enable the general reader to gain a fair and unbiassed conception of the multifarious contents of the wonderful miscellany which can only be truly understood—so fuwish pride asserts—by the life-long devotion of scholars of the Chosen People."—Inquirer.

"The value and importance of this volume consist in the fact that scarcely a single extract is given in its pages but throws some light, direct or refracted, upon those Scriptures which are the common heritage of Jew and Christian alike."—John Bull.

"It is a capital specimen of Hebrew scholarship; a monument of learned, loving, light-giving labour,"-Jewish Herald.

Post 8vo, pp. xii.-228, cloth, price 7s. 6d.

### THE CLASSICAL POETRY OF THE JAPANESE.

BY BASIL HALL CHAMBERLAIN, Author of "Yeigo Henkaku Shiran."

"A very curious volume. The author has manifestly devoted much labour to the task of studying the poetical literature of the Japanese, and rendering characteristic specimens into English verse."—Daily News.

"Mr. Chamberlain's volume is, so far as we are aware, the first attempt which has been made to interpret the literature of the Japanese to the Western world. It is to the classical poetry of Old Japan that we must turn for indigenous Japanese thought, and in the volume before us we have a selection from that poetry rendered into

and in the volume before us we have a selection from that poetry rendered into graceful English verse,"—Tablet.

"It is undoubtedly one of the best translations of lyric literature which has appeared during the close of the last year."—Celestial Empire.

"Mr. Chamberlain set himself a difficult task when he undertook to reproduce Japanese poetry in an English form. But he has evidently laboured con amore, and his efforts are successful to a degree."—London and China Express.

Post 8vo, pp. xii.-164, cloth, price 10s. 6d.

## THE HISTORY OF ESARHADDON (Son of Sennacherib), KING OF ASSYRIA, B.C. 681-668.

Translated from the Cuneiform Inscriptions upon Cylinders and Tablets in the British Museum Collection; together with a Grammatical Analysis of each Word, Explanations of the Ideographs by Extracts from the Bi-Lingual Syllabaries, and List of Eponyms, &c.

By ERNEST A. BUDGE, B.A., M.R.A.S., Assyrian Exhibitioner, Christ's College, Cambridge.

"Students of scriptural archæology will also appreciate the 'History of Esarhaddon.' "-Times.

"There is much to attract the scholar in this volume. It does not pretend to popularise studies which are yet in their infancy. Its primary object is to translate, but it does not assume to be more than tentative, and it offers both to the professed Assyriologist and to the ordinary non-Assyriological Semitic scholar the means of controlling its results."-Academy.

"Mr. Budge's book is, of course, mainly addressed to Assyrian scholars and students. They are not, it is to be feared, a very numerous class. But the more thanks are due to him on that account for the way in which he has acquitted himself

in his laborious task."-Tablet.

Post 8vo, pp. 448, cloth, price 21s.

#### THE MESNEVI

(Usually known as THE MESNEVIYI SHERIF, or HOLY MESNEVI)

MEVLANA (OUR LORD) JELALU 'D-DIN MUHAMMED ER-RUMI. Book the First.

Together with some Account of the Life and Acts of the Author, of his Ancestors, and of his Descendants.

Illustrated by a Selection of Characteristic Anecdotes, as Collected by their Historian,

MEVLANA SHEMSU-'D-DIN AHMED, EL EFLAKI, EL 'ARIFI.

Translated, and the Poetry Versified, in English, BY JAMES W. REDHOUSE, M.R.A.S., &c.

"A complete treasury of occult Oriental lore."—Saturday Review.
"This book will be a very valuable help to the reader ignorant of Persia, who is desirous of obtaining an insight into a very important department of the literature extant in that language."-Tablet.

Post 8vo, pp. xvi. - 280, cloth, price 6s.

## EASTERN PROVERBS AND EMBLEMS

ILLUSTRATING OLD TRUTHS.

By REV. J. LONG.

Member of the Bengal Asiatic Society, F.R.G.S.

"We regard the book as valuable, and wish for it a wide circulation and attentive reading."-Record.

"Altogether, it is quite a feast of good things."—Globe. "It is full of interesting matter."—Antiquary.

Post 8vo, pp. viii.-270, cloth, price 7s. 6d.

#### INDIAN POETRY:

Containing a New Edition of the "Indian Song of Songs," from the Sanscrit of the "Gita Govinda" of Jayadeva; Two Books from "The Iliad of India" (Mahabharata), "Proverbial Wisdom" from the Shlokas of the Hitopadesa, and other Oriental Poems.

By EDWIN ARNOLD, C.S.I., Author of "The Light of Asia."

"In this new volume of Messrs. Trübner's Oriental Series, Mr. Edwin Arnold does good service by illustrating, through the medium of his musical English melodies, the power of Indian poetry to stir European emotions. The 'Indian Song of Songs' is not unknown to scholars. Mr. Arnold will have introduced it among popular English poems. Nothing could be more graceful and delicate than the shades by which Krishna is portrayed in the gradual process of being weaned by the love of

'Beautiful Radha, jasmine-bosomed Radha,'

from the allurements of the forest nymphs, in whom the five senses are typified."-

"No other English poct has ever thrown his genius and his art so thoroughly into "No other english poet has ever thrown his genius and his art so theroughly into the work of translating Eastern ideas as Mr. Arnold has done in his splendid paraphrases of language contained in these mighty epics."—Daily Telegraph.

"The poem abounds with imagery of Eastern luxuriousness and sensuousness; the air seems laden with the spicy odours of the tropics, and the verse has a richness and a melody sufficient to captivate the senses of the dullest."—Standard.

"The translator, while producing a very enjoyable poem, has adhered with tolerable fidelity to the original text."—Overland Mail.

"We certainly wish Mr. Arnold success in his attempt 'to popularise Indian classics,' that being, as his preface tells us, the goal towards which he bends his efforts."—Allen's Indian Mail.

Post 8vo, pp. xvi.-296, cloth, price 10s. 6d.

### THE MIND OF MENCIUS;

OR, POLITICAL ECONOMY FOUNDED UPON MORAL PHILOSOPHY.

A SYSTEMATIC DIGEST OF THE DOCTRINES OF THE CHINESE PHILOSOPHER MENCIUS.

> Translated from the Original Text and Classified, with Comments and Explanations,

By the REV. ERNST FABER, Rhenish Mission Society. Translated from the German, with Additional Notes,

By the REV. A. B. HUTCHINSON, C.M.S., Church Mission, Hong Kong.

"Mr. Faber is already well known in the field of Chinese studies by his digest of the doctrines of Confucius. The value of this work will be perceived when it is remembered that at no time since relations commenced between China and the West has the former been so powerful—we had almost said aggressive—as now. For those who will give it careful study, Mr. Faber's work is one of the most valuable of the excellent series to which it belongs."—Nature.

Post 8vo, pp. 336, cloth, price 16s.

#### THE RELIGIONS OF INDIA.

By A. BARTH. .

Second Edition.

Translated from the French with the authority and assistance of the Author.

The author has, at the request of the publishers, considerably enlarged the work for the translator, and has added the literature of the subject to date; the translation may, therefore, be looked upon as an equivalent of a new and improved edition of the original.

"Is not only a valuable manual of the religions of India, which marks a distinct step in the treatment of the subject, but also a useful work of reference."—Academy,

"This volume is a reproduction, with corrections and additions, of an article contributed by the learned author two years ago to the 'Encyclopedie des Sciences Religieuses.' It attracted much notice when it first appeared, and is generally admitted to present the best summary extant of the vast subject with which it deals."- Tablet.

"This is not only on the whole the best but the only manual of the religions of India, apart from Buddhism, which we have in English. The present work .

noin, apart from Buddhism, which we have in English. The present work . . . shows not only great knowledge of the facts and power of clear exposition, but also great insight into the inner history and the deeper meaning of the great religion, for it is in reality only one, which it proposes to describe."—Modern Review.

"The merit of the work has been emphatically recognised by the most authoritative Orientalists, both in this country and on the continent of Europe, But probably there are few Indianists (if we may use the word) who would not derive a good deal of Information from it, and especially from the extensive bibliography provided in the notes."—Dublin Review.

"Such a sketch M. Barth has drawn with a marter hand."—Cuitic (New York)

"Such a sketch M. Barth has drawn with a master-hand."-Critic (New York).

Post 8vo, pp. viii. -152, cloth, price 6s.

## HINDU PHILOSOPHY.

THE SANKHYA KARIKA OF IS'WARA KRISHNA.

An Exposition of the System of Kapila, with an Appendix on the Nyāya and Vais'eshika Systems.

BY JOHN DAVIES, M.A. (Cantab.), M.R.A.S.

The system of Kapila contains nearly all that India has produced in the department of pure philosophy.

"The non-Orientalist... finds in Mr. Davies a patient and learned guide who leads him into the intricacies of the philosophy of India, and supplies him with a clue, that he may not be lost in them. In the preface he states that the system of Kapila is the 'earliest attempt on record to give an answer, from reason alone, to the mysterious questions which arise in every thoughtful mind about the origin of the world, the nature and relations of man and his future destiny,' and in his learned and able notes he exhibits 'the connection of the Smkhya system with the philosophy of Spinoza,' and 'the connection of the system of Kapila with that of Schopenhauer and Von Hartmann.'"—Foreign Church Chronicle.
"Mr. Davies's volume on Hindu Philosophy is an undoubted gain to all students of the development of thought. The system of Kapila, which is here given in a translation from the Sänkhya Kārikā, is the only contribution of India to pure philosophy.

Presents many points of deep interest to the student of comprastice philosophy. "The non-Orientalist . . . finds in Mr. Davies a patient and learned guide who

action from the Sankhya Karika, is the only contribution of India to pure philosophy.

. Presents many points of deep interest to the student of comparative philosophy, and without Mr. Davies's lucid interpretation it would be difficult to approciate these points in any adequate manner."—Saturday Review.

"We welcome Mr. Davies's book as a valuable addition to our philosophical library."—Notes and Queries.

Third Edition. Post 8vo, pp. x.-130, eloth, price 6s.

## A MANUAL OF HINDU PANTHEISM. VEDÂNTASÂRA.

Translated, with copious Annotations,

BY MAJOR G. A. JACOB,

Bombay Staff Corps; Inspector of Army Schools.

The design of this little work is to provide for missionaries, and for others who, like them, have little leisure for original research, an accurate summary of the doctrines of the Vedânta.

"The modest title of Major Jacob's work conveys but an inadequate idea of the vast amount of research embodied in his notes to the text of the Vedantasara. So copious, indeed, are these, and so much collateral matter do they bring to bear on the subject, that the diligent student will rise from their perusal with a fairly adequate view of Hindû philosophy generally. His work . . . is one of the best of its kind that we have seen."—Calcutta Review.

Post 8vo, pp. xii.-154, cloth, price 7s. 6d.

#### TSUNI-II GOAM :

THE SUPREME BEING OF THE KHOI-KHOI.

BY THEOPHILUS HAHN, Ph.D.

Custodian of the Grey Collection, Cape Town; Corresponding Member of the Geogr. Society, Dresden; Corresponding Member of the Anthropological Society, Vienna, &c., &c.

"The first instalment of Dr. Hahn's labours will be of interest, not at the Cape only, but in every University of Europe. It is, in fact, a most valuable contribution to the comparative study of religion and mythology. Accounts of their religion and mythology were scattered about in various books; these have been carefully collected by Dr. Hahn and printed in his second chapter, enriched and improved by what he has been able to collect himself."—Prof. Max Müller in the Nineteenth Century.

"It is full of good things."-St. James's Gazette.

In Four Volumes. Post 8vo, Vol. I., pp. xii.—392, cloth, price 12s. 6d., Vol. II., pp. vi.—408, cloth, price 12s. 6d., Vol. III., pp. viii.—414, cloth, price 12s. 6d., Vol. IV., pp. viii.—340, cloth, price 10s. 6d.

## A COMPREHENSIVE COMMENTARY TO THE QURAN.

To which is prefixed Sale's Preliminary Discourse, with Additional Notes and Emendations.

Together with a Complete Index to the Text, Preliminary Discourse, and Notes.

By Rev. E. M. WHERRY, M.A., Lodiana.

"As Mr. Wherry's book is intended for missionaries in India, it is no doubt well that they should be prepared to meet, if they can, the ordinary arguments and interpretations, and for this purpose Mr. Wherry's additions will prove useful."—Saturday Reviews.

Second Edition. Post 8vo, pp. vi.-208, cloth, price 8s. 6d.

## THE BHAGAVAD-GÎTÂ.

Translated, with Introduction and Notes. By JOHN DAVIES, M.A. (Cantab.)

"Let us add that his translation of the Bhagavad Gîtâ is, as we judge, the best that has as yet appeared in English, and that his Philological Notes are of quite peculiar value."—Dublin Review.

Post 8vo, pp. 96, cloth, price 5s.

## THE QUATRAINS OF OMAR KHAYYAM.

Translated by E. H. WHINFIELD, M.A., Barrister-at-Law, late H.M. Bengal Civil Service.

Post 8vo, pp. xxxii.—336, cloth, price 10s. 6d.

## THE QUATRAINS OF OMAR KHAYYAM.

The Persian Text, with an English Verse Translation.

By E. H. WHINFIELD, late of the Bengal Civil Service.

"Mr. Whinfield has executed a difficult task with considerable success, and his version contains much that will be new to those who only know Mr. Fitzgerald's delightful selection."—Academy.

"The most prominent features in the Quatrains are their profound agnosticism, combined with a fatalism based more on philosophic than religious grounds, their Epicureanism and the spirit of universal tolerance and charity which animates them."—Calcutta Review.

Post 8vo, pp. xxiv. -268, cloth, price 9s.

## THE PHILOSOPHY OF THE UPANISHADS AND ANCIENT INDIAN METAPHYSICS.

As exhibited in a series of Articles contributed to the Calcutta Review.

By ARCHIBALD EDWARD GOUGH, M.A., Lincoln College, Oxford; Principal of the Calcutta Madrasa.

"For practical purposes this is perhaps the most important of the works that have thus far appeared in 'Trübner's Oriental Series.' . . . We cannot doubt that for all who may take it up the work must be one of profound interest."—Saturday Review.

In Two Volumes. Vol. I., post 8vo, pp. xxiv.—230, cloth, price 7s. 6d.

## A COMPARATIVE HISTORY OF THE EGYPTIAN AND MESOPOTAMIAN RELIGIONS.

By Dr. C. P. TIELE.

Vol. I.—HISTORY OF THE EGYPTIAN RELIGION.

Translated from the Dutch with the Assistance of the Author.

By JAMES BALLINGAL.

"It places in the hands of the English readers a history of Egyptian Religion which is very complete, which is based on the best materials, and which has been illustrated by the latest results of research. In this volume there is a great deal of information, as well as independent investigation, for the trustworthiness of which Dr. Ticle's name is in itself a guarantee; and the description of the successive religions under the Old Kingdom, the Middle Kingdom, and the New Kingdom, is given in a manner which is scholarly and minute."—Scotsman.

Post 8vo, pp. xii.-302, cloth, price 8s. 6d.

#### YUSUF AND ZULAIKHA.

A POEM BY JAMI.

Translated from the Persian into English Verse.

BY RALPH T. H. GRIFFITH.

"Mr. Griffith, who has done already good service as translator into verse from the Sanskrit, has done further good work in this translation from the Persian, and he has evidently shown not a little skill in his rendering the quaint and very oriental style of his author into our more prosale, less figurative, language. . . The work, besides its intrinsic merits, is of importance as being one of the most popular and famous poems of Persia, and that which is read in all the independent native schools of India where Persian is taught."—Scotsman.

Post 8vo, pp. viii. -266, cloth, price 9s.

#### LINGUISTIC ESSAYS.

BY CARL ABEL.

"An entirely nevel method of dealing with philosophical questions and impart a

real human interest to the otherwise dry technicalities of the science."—Standard.
"Dr. Abel is an opponent from whom it is pleasant to differ, for he writes with enthusiasm and temper, and his mastery over the English language fits him to be a champion of unpopular doctrines."-Atheneum.

Post 8vo, pp. ix. -281, cloth, price 10s. 6d.

THE SARVA - DARSANA - SAMGRAHA : OR, REVIEW OF THE DIFFERENT SYSTEMS OF HINDU PHILOSOPHY.

#### BY MADHAVA ACHARYA.

Translated by E. B. COWELL, M.A., Professor of Sanskrit in the University of Cambridge, and A. E. GOUGH, M.A., Professor of Philosophy in the Presidency College, Calcutta.

This work is an interesting specimen of Hindu critical ability. The author successively passes in review the sixteen philosophical systems current in the fourteenth century in the South of India; and he gives what appears to him to be their most important tenets.

"The translation is trustworthy throughout. A pretracted sejourn in India, where there is a living tradition, has familiarised the translators with Indian thought."—Athenœum.

Post 8vo, pp. 1xv. -368, cloth, price 14s.

## TIBETAN TALES DERIVED FROM INDIAN SOURCES.

Translated from the Tibetan of the KAH-GYUR.

By F. ANTON VON SCHIEFNER.

Done into English from the German, with an Introduction,

By W. R. S. RALSTON, M.A.

"Mr. Ralston, whose name is so familiar to all lovers of Russian folk-lore, has supplied some interesting Western analogies and parallels, drawn, for the most part, from Slavonic sources, to the Eastern folk-tales, culled from the Kabgyur, one of the divisions of the Tibetan sacred books."—Academy,

"The translation . . . could scarcely have fallen into better hands. An Introduction . . gives the leading facts in the lives of those scholars who have given their attention to gaining a knowledge of the Tibetan literature and language."—Calcutta

"Ought to interest all who care for the East, for amusing stories, or for comparative folk-lore,"—Pall Mall Gazette.

Post 8vo, pp. xvi. -224, cloth, price 9s.

## UDÂNAVARGA.

A COLLECTION OF VERSES FROM THE BUDDHIST CANON.

Compiled by DHARMATRÂTA.

#### BEING THE NORTHERN BUDDHIST VERSION OF DHAMMAPADA,

Translated from the Tibetan of Bkah-hgyur, with Notes, and Extracts from the Commentary of Pradjnavarman,

#### By W. WOODVILLE ROCKHILL.

"Mr. Rockhill's present work is the first from which assistance will be gained for a more accurate understanding of the Pali text; it is, in fact, as yet the only term of comparison available to us. The 'Udanavarga,' the Thibetan version, was originally discovered by the late M. Schiefner, who published the Tibetan text, and had intended adding a translation, an intention frustrated by his death, but which has been carried out by Mr. Rockhill. . . Mr. Rockhill may be congratulated for having well accomplished a difficult task."—Saturday Review.

In Two Volumes, post 8vo, pp. xxiv.—566, cloth, accompanied by a Language Map, price 18s.

## A SKETCH OF THE MODERN LANGUAGES OF AFRICA.

BY ROBERT NEEDHAM CUST,

Barrister-at-Law, and late of Her Majesty's Indian Civil Service.

"Any one at all interested in African languages cannot do better than get Mr. Cust's book. It is encyclopedic in its scope, and the reader gets a start clear away in any particular language, and is left free to add to the initial sum of knowledge there collected."—Natal Mercury.

"Mr. Cust has contrived to produce a work of value to linguistic students."—
Nature.

Fifth Edition. Post 8vo, pp. xv.-250, cloth, price 7s. 6d.

## OUTLINES OF THE HISTORY OF RELIGION TO THE SPREAD OF THE UNIVERSAL RELIGIONS.

By C. P. TIELE.

Doctor of Theology, Professor of the History of Religions in the University of Leyden.

Translated from the Dutch by J. ESTLIN CARPENTER, M.A.

"Few books of its size contain the result of so much wide thinking, able and laborious study, or enable the reader to gain a better bird's-eye view of the latest results of investigations into the religious history of nations. As Professor Tiele modestly says, 'In this little book are outlines—pencil sketches, I might say—nothing more.' But there are some men whose sketches from a thumb-nail are of far more worth than an enormous canvas covered with the crude painting of others, and it is easy to see that these pages, full of information, these sentences, cut and perhaps also dry, short and clear, condense the fruits of long and thorough research."—Scotsman.

Post 8vo, pp. xii. - 312, with Maps and Plan, cloth, price 14s.

#### A HISTORY OF BURMA.

Including Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenasserim, and Arakan. From the Earliest Time to the End of the First War with British India.

BY LIEUT.-GEN. SIR ARTHUR P. PHAYRE, G.C.M.G., K.C.S.I., and C.B., Membre Correspondant de la Société Académique Indo-Chinoise de France.

"Sir Arthur Phayre's contribution to Trübner's Oriental Series supplies a recognised want, and its appearance has been looked forward to for many years. . . . General Phayre deserves great credit for the patience and industry which has resulted in this History of Burma."—Saturday Review.

Third Edition. Post 8vo, pp. 276, cloth, price 7s. 6d.

## RELIGION IN CHINA.

By JOSEPH EDKINS, D.D., PEKING.

Containing a Brief Account of the Three Religions of the Chinese, with Observations on the Prospects of Christian Conversion amongst that People.

"Dr. Edkins has been most careful in noting the varied and often complex phases "Dr. Edkins has been most careful in noting the varied and often complex phases of opinion, so as to give an account of considerable value of the subject."—Scotsman. "As a missionary, it has been part of Dr. Edkins' duty to study the existing religions in China, and his long residence in the country has enabled him to acquire an intimate knowledge of them as they at present exist."—Saturday Review. "Dr. Edkins' valuable work, of which this is a second and revised edition, has, from the time that it was published, been the standard authority upon the subject of which it treats."—Nonconformist.
"Dr. Edkins . . . may now be fairly regarded as among the first authorities on Chinese religion and language."—British Quarterly Review.

Post 8vo, pp. x.-274, cloth, price 9s.

#### THE LIFE OF THE BUDDHA AND THE EARLY HISTORY OF HIS ORDER.

Derived from Tibetan Works in the Bkah-hgyur and Bstan-hgyur. Followed by notices on the Early History of Tibet and Khoten.

Translated by W. W. ROCKHILL, Second Secretary U.S. Legation in China.

"The volume bears testimony to the diligence and fulness with which the author has consulted and tested the ancient documents bearing upon his remarkable sub.

ject."-Times.

"Will be appreciated by those who devote themselves to those Buddhist studies which have of late years taken in these Western regions so remarkable a development. Its matter possesses a special interest as being derived from ancient Tibetan works, some portions of which, here analysed and translated, have not yet attracted the attention of scholars. The volume is rich in ancient stories bearing upon the world's renovation and the origin of castes, as recorded in these venerable authorities."-Daily News.

Third Edition. Post 8vo, pp. viii.-464, cloth, price 16s.

## THE SANKHYA APHORISMS OF KAPILA.

With Illustrative Extracts from the Commentaries.

Translated by J. R. BALLANTYNE, LL.D., late Principal of the Benares College.

#### Edited by FITZEDWARD HALL.

The work displays a vast expenditure of labour and scholarship, for which students of Hindoo philosophy have every reason to be grateful to Dr. Hall and the publishers."-Calcutta Review.

In Two Volumes, post 8vo, pp. cviii.-242, and viii.-370, cloth, price 24s.
Dedicated by permission to H.R.H. the Prince of Wales.

### BUDDHIST RECORDS OF THE WESTERN WORLD,

Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D. 629).

BY SAMUEL BEAL, B.A.,

(Trin. Coll., Camb.); R.N. (Retired Chaplain and N.I.); Professor of Chinese, University College, London; Rector of Wark, Northumberland, &c.

An eminent Indian authority writes respecting this work:—"Nothing more can be done in elucidating the History of India until Mr. Beal's translation of the 'Si-yu-ki' appears."

"It is a strange freak of historical preservation that the best account of the condition of India at that ancient period has come down to us in the books of travel written by the Chluese pilgrims, of whom Hwen Thsang is the best known."—Times.

Post 8vo, pp. xlviii.-398, cloth, price 12s.

#### THE ORDINANCES OF MANU.

Translated from the Sanskrit, with an Introduction.

By the late A. C. BURNELL, Ph.D., C.I.E.

Completed and Edited by E. W. HOPKINS, Ph.D., of Columbia College, N.Y.

"This work is full of interest; while for the student of sociology and the science of religion it is full of importance. It is a great boon to get so notable a work in so accessible a form, admirably edited, and competently translated."—Scotsman.

"Few men were more competent than Burnell to give us a really good translation of this well-known law book, first rendered into English by Sir William Jones. Burnell was not only an independent Sanskrit scholar, but an experienced lawyer, and he joined to these two important qualifications the rare faculty of being able to express his thoughts in clear and trenchant English. . . . We ought to feel very grateful to Dr. Hopkins for having given us all that could be published of the translation left by Burnell."—F. Max Müller in the Academy.

Post 8vo, pp. xii.-234, cloth, price 9s.

## THE LIFE AND WORKS OF ALEXANDER CSOMA DE KOROS.

Between 1819 and 1842. With a Short Notice of all his Published and Unpublished Works and Essays. From Original and for most part Unpublished Documents,

By THEODORE DUKA, M.D., F.R.C.S. (Eng.), Surgeon-Major H.M.'s Bengal Medical Service, Retired, &c.

"Not too soon have Mossrs. Trübner added to their valuable Oriental Series a history of the life and works of one of the most gifted and devoted of Oriental students, Alexander Csoma de Koros. It is forty-three years since his death, and though an account of his career was demanded soon after his decease, it has only now appeared in the important memoir of his compatriot, Dr. Duka."—Bookseller.

In Two Volumes, post 8vo, pp. xii,-318 and vi,-312, cloth, price 21s.

## MISCELLANEOUS PAPERS RELATING TO INDO-CHINA.

Reprinted from "Dalrymple's Oriental Repertory," "Asiatic Researches," and the "Journal of the Asiatic Society of Bengal."

#### CONTENTS OF VOL. I.

I .- Some Accounts of Quedah. By Michael Topping.

II .- Report made to the Chief and Council of Balambangan, by Lieut, James Barton, of his several Surveys.

III. -Substance of a Letter to the Court of Directors from Mr. John Jesse, dated July 20, 1775, at Berneo Preper.

IV .- Formation of the Establishment of Poole Peenang.

V .- The Gold of Limong. By John Macdonald.

VI.—On Three Natural Productions of Sumatra. By John Macdonald.

VII -On the Traces of the Hindu Language and Literature extant amongst the Malays. By William Marsden.

VIII .- Some Account of the Elastic Gum Vine of Prince-Wales Island. By James

IX.--A Betanical Description of Urceola Elastica, or Caoutchouc Vine of Sumatra and Pulo-Pinang.
 By William Roxburgh, M.D.
 X.-An Account of the Inhabitants of the Peggy, or Nassau Islands, lying off

Sumatra. By John Crisp.

XI.—Remarks on the Species of Pepper which are found on Prince-Wales Island. By William Hunter, M.D.

XII .- On the Languages and Literature of the Indo-Chinese Nations. By J. Leyden, M.D.

XIII.—Some Account of an Orang-Outang of remarkable height found on the Island of Sumatra. By Clarke Abel, M.D.

XIV.—Observations on the Geological Appearances and General Features of Portions of the Malayan Peninsula. By Captain James Low.

XV.—Short Sketch of the Geology of Pule-Pinang and the Neighbouring Islands. By T. Ware.

XVI.—Climate of Singapore.

XVII. -Inscription on the Jetty at Singapore.

XVIII .- Extract of a Letter from Colonel J. Low.

XIX .- Inscription at Singapore.

XX .- An Account of Several Inscriptions found in Province Wellesley. By Lieut .-Col. James Low.

XXI.—Note on the Inscriptions from Singapore and Province Wellesley. By J. W. Laidlay.

XXII .- On an Inscription from Keddah. By Lieut.-Col. Low.

XXIII.—A Notice of the Alphabets of the Philippine Islands.

XXIV .- Succinct Review of the Observations of the Tides in the Indian Archipelago. XXV.—Report on the Tin of the Prevince of Mergui. By Capt. G. B. Tremenheere. XXVI.—Report on the Manganese of Mergui Prevince. By Capt. G. B. Tremenheere,

XXVII.—Paragraphs to be added to Capt. G. B. Tremenheere's Report.

XXVIII .-- Second Report on the Tin of Mergui. By Capt. G. B. Tremenheere.

XXIX.—Analysis of Iron Ores from Tavoy and Mergui, and of Limestone from Mergui. By Dr. A. Ure.

XXX.-Report of a Visit to the Pakchan River, and of some Tin Localities in the Seuthern Pertion of the Tenasserim Provinces. By Capt. G. B. Tremenheere.

XXXI.—Report on a Route from the Mouth of the Pakchan to Krau, and thence across the Isthmus of Krau to the Gulf of Siam. By Capt. Al. Fraser and Capt. J. G. Forlong.

XXXII.—Report, &c., from Capt. G. B. Tremenheere on the Price of Mergui Tjn Ore.

XXXIII .- Remarks on the Different Species of Orang-utan. By E. Blyth.

XXXIV.-Further Remarks. By E. Blyth.

## MISCELLANEOUS PAPERS RELATING TO INDO-CHINA—continued.

#### CONTENTS OF VOL. II.

XXXV.—Catalogue of Mammalia inhabiting the Malayan Peninsula and Islands. By Theodore Cantor, M.D.

XXXVI .-- On the Local and Relative Geology of Singapore. By J. R. Logan.

XXXVII.—Catalogue of Reptiles inhabiting the Malayan Peninsula and Islands. By Theodore Cantor, M.D.

XXXVIII.—Some Account of the Botanical Collection brought from the Eastward, in 1841, by Dr. Cantor. By the late W. Griffith.

XXXIX .- On the Flat-Horned Taurine Cattle of S.E. Asia. By E. Blyth.

XL.-Note, by Major-General G. B. Tremenheere.

General Index.

Index of Vernacular Terms.

Index of Zoological Genera and Sub-Genera occurring in Vol. II.

"The papers treat of almost every aspect of Indo-China-its philology, economy, geography, geology—and constitute a very material and important contribution to our accessible information regarding that country and its people."—Contemporary Review.

Post &vo, pp. xii.-72, cloth, price 5s.

### THE SATAKAS OF BHARTRIHARI.

Translated from the Sanskrit

By the Rev. B. HALE WORTHAM, M.R.A.S., Rector of Eggesford, North Devon.

"A very interesting addition to Trübner's Oriental Series."—Saturday Review.
"Many of the Maxims in the book have a Biblical ring and beauty of expression."—St. James' Gazette.

Post 8vo, pp. xii.-18o, cloth, price 6s.

## ANCIENT PROVERBS AND MAXIMS FROM BURMESE SOURCES:

OR, THE NITI LITERATURE OF BURMA.

By JAMES GRAY,

Author of "Elements of Pali Grammar," "Translation of the Dhammapada," &c.

The Sanscrit-Pâli word Nîti is equivalent to "conduct" in its abstract, and "guide" in its concrete signification. As applied to books, it is a general term for a treatise which includes maxims, pithy sayings, and didactic stories, intended as a guide to such matters of every-day life as form the character of an individual and influence him in his relations to his fellow-men. Treatises of this kind have been popular in all ages, and have served as a most effective medium of instruction.

Post 8vo, pp. xxxii. and 330, cloth, price 7s. 6d.

### MASNAVI I MA' NAVI:

THE SPIRITUAL COUPLETS OF MAULANA JALALU-'D-DIN MUHAMMAD I RUMI.

Translated and Abridged by E. H. WHINFIELD, M.A., Late of H.M. Bengal Civil Service. Post 8vo, pp. viii. and 346, cloth, price 10s. 6d.

# MANAVA-DHARMA-CASTRA: THE CODE OF MANU.

ORIGINAL SANSKRIT TEXT, WITH CRITICAL NOTES. By J. JOLLY, Ph.D.,

Professor of Sanskrit in the University of Wurzburg; late Tagore Professor of Law in the University of Calcutta.

The date assigned by Sir William Jones to this Code—the well-known Great Law Book of the Hindus—is 1250-500 B.C., although the rules and precepts contained in it had probably existed as tradition for countless ages before. There has been no reliable edition of the Text for Students for many years past, and it is believed, therefore, that Prof. Jolly's work will supply a want long felt.

Post 8vo, pp. 215, cloth, price 7s. 6d.

### LEAVES FROM MY CHINESE SCRAP-BOOK.

BY FREDERIC HENRY BALFOUR.

Author of "Waifs and Strays from the Far East," "Taoist Texts," "Idiomatic Phrases in the Peking Colloquial," &c. &c.

In Two Volumes, post 8vo, pp. x.-308 and vi.-314, cloth, price 25s.

## MISCELLANEOUS PAPERS RELATING TO INDO-CHINA.

Edited by R. ROST, Ph.D., &c. &c., Librarian to the India Office.

SECOND SERIES.

Reprinted for the Straits Branch of the Royal Asiatic Society from the Malayan "Miscellanies," the "Transactions and Journal" of the Batavian Society, and the "Journals" of the Asiatic Society of Bengal, and the Royal Geographical and Royal Asiatic Societies.

Post 8vo, pp. xii.-512, price 16s.

## FOLK-TALES OF KASHMIR.

By the Rev. J. HINTON KNOWLES, F.R.G.S., M.R.A.S, &c. (C.M.S.) Missionary to the Kashmirs.

In Two Volumes, post 8vo, pp. xii.-336 and x.-352, cloth, price 21s.

## MEDIÆVAL RESEARCHES FROM EASTERN ASIATIC SOURCES.

FRAGMENTS TOWARDS THE KNOWLEDGE OF THE GEOGRAPHY AND HISTORY OF CENTRAL AND WESTERN ASIA FROM THE THIRTEENTH TO THE SEVENTEENTH CENTURY.

By E. BRETSCHNEIDER, M.D., Formerly Physician of the Russian Legation at Pekin.

Post 8vo, pp. xxxvii.-218, cloth, price 10s.

## THE LIFE OF HIUEN TSIANG.

BY THE SHAMANS HWUI LI AND YEN-TSUNG.

With a Preface containing an account of the Works of I-TSING.

### BY SAMUEL BEAL, B.A.

(Trin. Coll., Camb.); Professor of Chinese, University College, London; Rector of Wark, Northumberland, &c.

Author of "Buddhist Records of the Western World," "The Romantic Legend of Sakya Budda," &c.

Post 8vo, pp. xx. and 532, cloth, price 21s.

## ORIGINAL SANSKRIT TEXTS

On the Origin and History of the People of India: Their Religion and Institutions.

Collected, Translated, and Illustrated.

By J. MUIR, C.I.E., D.C.L., LL.D., Ph.D.

Vol. I. MYTHICAL AND LEGENDARY ACCOUNTS OF THE ORIGIN OF CASTE, with an inquiry into its Existence in the Vedic Age.

Third Edition, Re-written, and greatly Enlarged.

Post 8vo, pp. xiv. and 504, cloth, price 15s.

## ENGLISH INTERCOURSE WITH SIAM IN THE SEVENTEENTH CENTURY.

By J. ANDERSON, M.D., LL.D., F.R.S.

LONDON: KEGAN PAUL, TRENCH, TRÜBNER & CO. 10/8/92.

Juks nit

University of California
SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY
405 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90024-1388
Return this material to the library
from which it was borrowed.

DATE DUE

OCT 1 6 1995







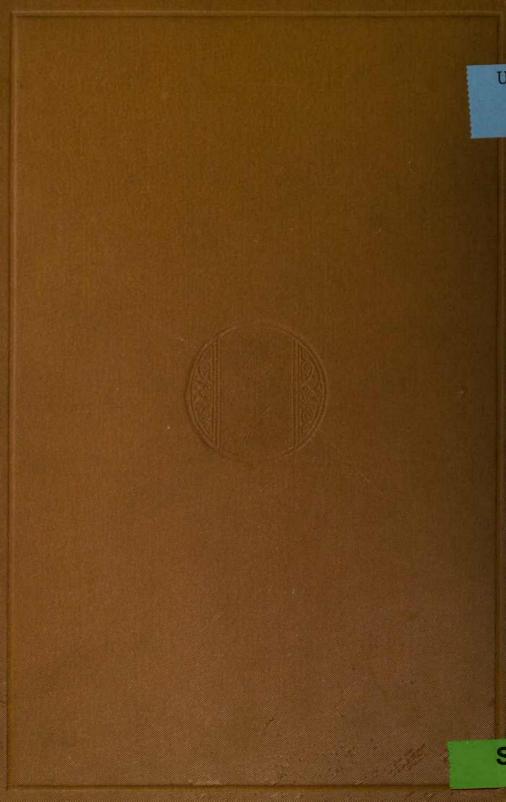